### यचिएा। भैरव सिद्धि



#### साधक को चाहिए

- ★िक एकान्त में बैठकर यह विचार कर लें कि पुस्तक का उपयोग मनमानी मुराद पूरी करने के लिए न करें। ऐसा न हो कि दूसरों की हानि करने पर अपनी हानि हो जाय।
- ★िक दुनियाँदारी से दूर रहने वाले, साधू महात्माओं के इस प्रसाद पर जो जान जोखिम में डालकर उन्होंने अध्ययन के स्राधार पर दिया है, विश्वास करें।
- ★िक जटाधारी साधू व फकीरों की वाििंग्याँ जो डूबते को सहारा देने वाली हैं, सर्वगुण सम्पन्नभगवान जैसी ही ग्रमर समर्भे।
- ★िक वह यह न भूलें कि यह सभी मैटर संग्रहीत हैं, फिरभी किसी कारण पूर्ण प्राप्ति न होने पर इसमें हमारी जिम्मेदारी न समफें। •
- ★ इन सूत्रों की प्रसिद्धि सात समुन्दर पार भी ऐसी ही हो सकती है जैसी कि श्रपने यहाँ मगर नीयत में सफाई होवे तब।

## तंत्र ऋौर जादू-विद्या

### पः

# श्रेष्ठ पुस्तकें

| १. तान्त्रिक साधन विधि              | ७.५०  |
|-------------------------------------|-------|
| २. यन्त्र सिद्धि                    | ७.५०  |
| ३. मन्त्र सिद्धि                    | ७.५०  |
| ४. तन्त्र सिद्धि                    | ७.५०  |
| ५. वशीकरण सिद्धि                    | 19.40 |
| ६. यक्षिग्गी-भैरव सिद्धि            | ७.५०  |
| ७. ग्रष्ट-सिद्धि                    | ७.५०  |
| <ol> <li>कामाख्या सिद्धि</li> </ol> | ७.५०  |
| ६. देवी-देवता सिद्धि                | ७.५०  |
| १०. भूत-प्रेत-पिशाच सिद्धि          | ७ ५०  |
| ११. ग्रघोर-विद्या-सिद्धि            | ७.५०  |
| १२. मोहिनी-विद्या सिद्धि            | ७.५०  |
| १३. बंगाला तन्त्र-मन्त्र सिद्धि     | ७.५०  |
| १४. छाया पुरुष (हमजाद सिद्धि)       | ७.५०  |
| १५. मनोकामना सिद्धि                 | ७.५०  |
| १६. दक्षिगा देश के ग्रदभत चमत्कार   | 19.40 |

# देहाती पुस्तक भएडार

चावड़ी बाजार, दिल्ली-६

# यक्षिणी भैरव सिद्धि

प्राचीन तन्त्रै शास्त्रोक्त यिग्धि हो, दशमहाविद्या, अध्य योगिनी, अध्य नायिका, षट् किन्नरी, अध्य नागिनी, प्रेतिनी, पिशाचिनी, डािकनी, स्वप्नावती, मधुमती, पदमावती, मृतसंजीवनी विद्या, बहुक भैरव तथा भैरवादि साधन सम्बन्धी मन्त्र, यन्त्र, तन्त्र, जप-होम-विधि, स्तव, कवच आदि विविध विषय विभूषित अभूतपूर्व संकलन-ग्रंथ

<sub>लेखक</sub> राजेश दीक्षित



प्रकाशक

देहाती पुरतक भण्डार चावड़ी बाज़ार, दिल्ली-६ गुरुमूलिमदं शास्त्रं गुरुमूलिमदं जगत् । गुरुदेव परं ब्रह्म गुरुदेव शिवः स्वयम् ॥ गुरुर्गता गुरुदेवो गुरुदेवी तथा प्रिये । स्वर्गलोके मर्त्यलोके नागलोके च वर्तते ॥

#### चेतावनी

भारतीय कॉपीराइट ऐक्ट सन् १६५७ ईस्वी के ब्राधीन इस पुस्तक का कॉपीराइट भारत सरकार के कॉपीराइट ब्राफिस द्वारा हो चुका है। ब्रतः कोई सज्जन इस पुस्तक का नाम, अन्दर का मैटर, डिजायन, चित्र, सैटिंग या किसी भी ब्रंग को भारत की किसी भी भाषा में नकल या तोड़-मरोड़ कर छापने का साहस न करें, अन्यथा कानूनी तौर पर हर्जे, खर्चे व हानि के जिम्मेदार होंगे।

मुल्य : ७.५० साढे सात रु०

YAKSHINI BHAIRAV SIDDHI BY

RAJESH DIXI

### दो शब्द

¥'महा इन्द्रजाल' का यह खण्ड 'यक्षिणी भैरव सिद्धि' स्रापके समक्ष प्रस्तुत है। इसमें तन्त्र शास्त्र के विभिन्न ग्रन्थों से 'यक्षिणी साधन', 'दशमहा विद्या-साधन', 'ग्रष्ट योगिनी-साधन', 'प्रष्ट नायिका साधन', 'प्रष्ट नागिनी-साधन', 'प्रष्ट भूतिनी साधन', 'प्रेतिनी-साधन', 'पिशाचिनी-साधन', 'डािकनी-साधन', स्वप्नावती विद्या, मधुमती विद्या, पद्मावती विद्या, मृत संजीवनी विद्या, बटुक भैरव साधन तथा भैरव साधन के शास्त्रोक्त मन्त्र, मन्त्र, तन्त्र, जप-विधि स्तव, कवच ग्रादि को संक्रित किया गया है। इसके ग्रतिरिक्त यक्षिणी ग्रौर भैरव-साधन के ग्रन्य लोक-प्रचलित मन्त्र एवं तन्त्र भी इस ग्रंथ में संग्रहीत हुए हैं।

★यक्षिएगी, महाविद्या, योगिनी, नायिका, नागिनी, भूतिनी, प्रोतिनी, पिशाचिनी, डािकनी एवं महािवद्यायें—ये सभी एक ही परमाशिक्त स्रादि शक्ति के विभिन्न रूप माने जाते हैं, परन्तु जिस प्रकार उनके स्वरूप में विभिन्नता है, उसी प्रकार उनकी साधन-विधि में भी विभिन्नता पाई जाती है। प्रस्तुत ग्रन्थ में उनका पृथक पृथक एवं सविस्तार वर्र्णन करने की चेष्टा की गई है।

★जैसा कि 'महा इन्द्रजाल' के पूर्ववर्ती अन्य खण्डों में भी कहा जा चुका है, यहाँ पर भी हमें वही बात पुनः कहनी है कि किसी भी देवी-देवता अथवा मन्त्र-तन्त्र की सिद्धि उसके साधक की श्रद्धा, विश्वास एवं साधना पर निर्भर करती है। अविश्वासी, अश्रद्धालु अथवा विधिपूर्वक साधन न करने वाले साधकों को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। अतः तन्त्रशास्त्र के किसी भी साधन को करते समय साधक को पूर्ण श्रद्धालु, विश्वासो एवं यथाविधि प्रयत्नशील रहना आवश्यक है।

★एक मुख्य बात यह भी कहनी है कि पुस्तक में उल्लिखित विद्या केवल उपलक्ष मात्र होती है। इससे साधक को मार्ग-दर्शन तो प्राप्त होता है, परन्तु यथार्थ सिद्धि के लिए गुरु-निर्देश प्राप्त करना आवश्यक है। देश में कहीं भी विद्वान् तन्त्र शास्त्रियों की कमी नहीं है। जिज्ञासु साधक को चाहिए कि वह किसी भी साधन को प्रारम्भ करने से पूर्व योग्य गुरु से निर्देश और आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करे, तभी उसका श्रम सफल होगा तथा साधना-काल में उपस्थित होने वाले विघ्नों से मुक्ति प्राप्त हो सकेगी।

★हमारा कार्य तन्त्र शास्त्र के प्रामाणिक माने जाने वाले प्राचीन तथा अर्वाचीन ग्रन्थों से सामग्री संकलित कर उसे समुचित सम्पादन के साथ पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करना मात्र है। 'महा इन्द्रजाल' के सभी खण्डों का लेखन एवं सम्पादन इसी दृष्टि से किया गया है। इन प्रन्थों में वर्णित प्रयोगों के सत्यासत्य का निर्णय पाठकों को स्वानुभव से करना चाहिए। जिन ग्रन्थों द्वारा प्रस्तुत तथा ग्रन्य खण्डों की सामग्री संकलन में सहायता प्राप्त की गई है, उनके लेखकों के प्रति हम हृदय से कृतज्ञ हैं।

श्राशा है, पाटकगरा हमारे इस श्रम का स्वागत करेंगे।
महोली की पौर,
मथुरा —राजेः

—राजेश दीक्षित

काव्य-व्याकरण-पुराण-न्याय-वेदान्त शिरोमणि ऋपने ऋादि विद्या-गुरु एवं मातामह स्व॰ पं॰ शकदेवप्रसाद पाण्डेयू की पुण्य-स्मृति में सादर समर्पित

#### यक्षिणी भैरव सिद्धि

गुरोः स्थानं हि कैलासं तत्र चिन्तामणेर्गृ हम् ।
वृक्षालिः कल्पवृक्षालिः लता कल्पलता स्मृता ॥
जलैखातं स्वर्गगंगा सर्वं पुण्यमयं शिवे ।
गुरुगेहे स्थिता दास्यो भैरव्यः परिकीर्तिता ॥
भृत्यान्भैरवरूपाँरच भावयेन्मतिमान्सदा ॥
प्रदक्षिणं कृतं येन गुरो स्थानं महेश्वरि ।
प्रदक्षिणीकृता तेन सप्तद्वीपा वसुन्धरा ॥

्र प्रादिनाथो महादेवि महाकालो हि यः स्मृतः ।
गुरुः स एवं देवेशि सवेन्मन्त्रेऽधुना परः ॥
शैवे शाक्ते वैष्णवे च गारापत्ये तथैन्दवे ।
महारौवे च सौरे च स गुरुनांत्र संशयः ॥
मन्त्रवक्ता स एव स्यान्नापरः परमेश्वरि ॥

्र गुरुपादोदकं पुण्यं सर्वतीर्थावगाहनात् । सर्वतीर्थावगाहे तु यत्फलं प्राप्नुयान्नरः ।। तत्फलं प्राप्नुयान्मर्त्यो पादोदककणाद्गुरोः । स स्नातः सर्वतीर्थेषु योऽभिषेकं ततक्चरेत् ।।

× × × गुरोः पादरजो मूर्घ्नि धारयेद्यस्तु मानवः । सर्वे पापविनिर्मुक्तः स शिवो नात्र संशयः ॥

तेनैव रजसा देवि तिलकं यस्तु कारयेत्। चतुर्भुं जो न सन्देहः स वैकुण्ठपतिर्भवेत्॥ \* × × ×

तद्रजो भक्षितं येन एकस्मिन्दिवसेऽपि च। कोटियज्ञोद्भवं पुण्यं लभते नात्र संशयः॥

## विषय-सूची

#### ग्रावश्यक ज्ञातव्य

| संख्या | · ·                                   | पृष्ठ संख्या |
|--------|---------------------------------------|--------------|
| 8      | श्रद्धा, विश्वास ग्रौर धैर्य की धारणा | १७           |
| २      | जप भ्रौर पूजन की विधियाँ              | १५           |
| ३      | यक्षिणी क्या हैं ?                    | 38           |
| 8      | दश महाविद्या क्या हैं?                | २०           |
| ሂ      | योगिनी क्या हैं ?                     | २१           |
| Ę      | नायिका क्या हैं ?                     | २१           |
| ૭      | नागिनी क्या हैं ?                     | २१           |
| 5      | भृतनी आदि क्या हैं ?                  | २२           |
| 3      | विद्यायें क्या हैं ?                  | २२           |
| १०     | भेरव क्या हैं ?                       | , २३         |
| ११     | पूजन-सामग्री के सम्बन्ध में           | २३           |
|        | यक्षिणी साधन                          |              |
| १      | कामरत्नोक्त यक्षिणी साधन-विधि         | २५           |
| 2      | 'विभ्रमा' यक्षिणी साधन                | २५           |
| २      | रतिप्रिया यक्षिणी साधन                | २६           |
| 8      | सुर-सुन्दरी यक्षिणी साधन              | २६           |
| ¥      | अनुरागिणी यक्षिणी साधन                | २७           |
| ६      | जलवासिनी यक्षिणी साधन                 | २७           |
| 9      | वटवासिनी यक्षिणी साधन                 | २७           |
| 5      | चण्डवेगा यक्षिणी साधन                 | २७           |
| 3      | विशाला यक्षिणी साधन                   | २८           |
| १०     | महामाया यक्षिणी साधन                  | २5           |
| ११     | चन्द्रिका यक्षिणी साधन                | २८           |
| १२     | रक्तकम्बला यक्षिणी साधन               | 35           |
| १३     | विद्यु जिल्ह्या यक्षिणी साधन          | 35           |
| १४     | कर्णपिशाचिनी यक्षिणी साधन             | 35           |
| १५     | चामुण्डा यक्षिणी साधन                 | ₹ 0          |
| १६     | चिञ्चिपशाची यक्षिणी साधन              | ₹०           |
| १७     | विचित्रा यक्षिणी साधन                 | 3 8          |
| १८     | हंसी यक्षिणी साधन                     | 38           |

| संख्या | ( & )                                    | पृष्ठ संख्या |
|--------|------------------------------------------|--------------|
| 38     | मदना यक्षिणी साधन                        | ₹१           |
| २०     | कालकर्णिका यक्षिणी साधन                  | ₹?           |
| २१     | लक्ष्मी यक्षिणी साधन                     | <b>३</b> २   |
| 77     | शोभना यक्षिणी साधन                       | ३२           |
| २३     | नटी यक्षिणी साधन                         | <b>३</b> २   |
| २४     | पद्मिनी यक्षिणी साधन                     | 33           |
| २५     | विविधतन्त्रोक्त यक्षिणी साधन विधि        | 33           |
| २६     | साधक के लिए निर्देश                      | 23           |
| २७     | धनदा यक्षिणी साधन                        | ₹8           |
| २८     | 'पुत्रदा' यक्षिणी साधन                   | ३४           |
| 38     | महालक्ष्मी यक्षिणी साधन                  | ३४           |
| 30     | 'जया' यक्षिणी साधन                       | ३४           |
| 38     | 'म्र <b>गु</b> भक्षयकारिणी' यक्षिणी साधन | 3 4          |
| 32     | 'राज्यप्रदा' यक्षिणी साधन                | ≅ ¥          |
| 33     | 'राज्यदाता' यक्षिणी साधन                 | 3 4          |
| 38     | 'सर्वकार्यसिद्धिदा' यक्षिणी साधन         | ३४           |
| ३५     | 'वाचासिद्धि' यक्षिणी साधन                | ₹ €          |
| ३६     | 'सर्वविद्या' यक्षिणी साधन                | ₹ €          |
| ₹19    | 'सन्तोष' यक्षिणी साधन                    | 3 8          |
| ३८     | 'विद्यादाता' यक्षिणी साधन                | ३६           |
| 38     | 'सरसन्दरी' यक्षिणी साधन                  | . ३६         |
| 80     | 'ग्रनुरागिणी यक्षिणी साधन                | ३७           |
| ४१     | ग्रम्ता यक्षिणी साधन                     | ३७           |
| ४२     | 'कर्ण पिशाचिनी' यक्षिणी साधन             | ३८           |
| 83     | भोग यक्षिणी साधन (१)                     | ३८           |
| ४४     | भोग यक्षिणी साधन (२)                     | ३८           |
| ४५     | घनदा यक्षिणी साधन                        | ३€           |
| ४६     | रमशान यक्षिणी साधन (१)                   | 3 &          |
| ४७     | रमशान यक्षिणी साधन (२)                   | 38           |
| ४८     | वशीकरण यक्षिणी साधन                      | 38           |
| 38     | वन्धमोचन यक्षिणी साधन                    | 80           |
| ४०     | ग्रद्ष्टकरण यक्षिणी साधन                 | ४०           |
| ५१     | विद्यासाधन यक्ष्मिणी साधन                | 80           |
| ४२     | ग्रष्टमहासिद्धि यक्षिणी साधन             | ४१           |
| ५३     | ग्रौषधि उत्पादन यक्षिणी मन्त्र           | ४१           |
| XX     | मार्ग-गमन विघ्नताशक यक्षिणी मन्त्र       | 8 8.         |

### यित्रणी भैरव सिद्धि



#### साधक को चाहिए

- ★ कि एकान्त में बैठकर यह विचार कर लें कि पुस्तक का उपयोग मनमानी मुराद पूरी करने के लिए न करें। ऐसा न हो कि दूसरों की हानि करने पर अपनी हानि हो जाय।
- ★िक दुनियाँदारी से दूर रहने वाले, साधू महात्माओं के इस प्रसाद पर जो जान जोखिम में डालकर उन्होंने अध्ययन के स्राधार पर दिया है, विश्वास करें।
- ★ कि जटाधारी साधू व फकीरों की वाििएयाँ जो डूबते को सहारा देने वाली हैं, सर्वगुरा सम्पन्नभगवान जैसी ही ग्रमर समभें।
- ★ िक वह यह न भूलों िक यह सभी मैटर संग्रहीत हैं, फिरभी किसी कारण पूर्ण प्राप्ति न होने पर इसमें हमारी जिम्मेदारी न समभें। •
- ★ इन सूत्रों की प्रसिद्धि सात समुन्दर पार भी ऐसी ही हो सकती है जैसी कि श्रपने यहाँ मगर नीयत में सफाई होवे तब।

### तंत्र ऋौर जादू-विद्या

#### पर

# श्रेष्ठ पुस्तकें

| ₹.         | तान्त्रिक साधन विधि           | ७.४०        |
|------------|-------------------------------|-------------|
| ٦.         | यन्त्र सिद्धि                 | ७.५०        |
| ₹.         | मन्त्र सिद्धि                 | ७.५०        |
| ٧.         | तन्त्र सिद्धि                 | ७.५०        |
| ¥.         | वशीकरण सिद्धि                 | 19.40       |
| ξ.         | यक्षिगी-भैरव सिद्धि           | ७.५०        |
| <b>9</b> . | ग्रष्ट-सिद्धि                 | ७.५०        |
| 5.         | कामास्या सिद्धि               | ७.५०        |
| .3         | देवी-देवता सिद्धि             | <b>4.40</b> |
| <b>ξο.</b> | भूत-प्रेत-पिशाच सिद्धि        | ७ ४०        |
| ११.        | ग्रघोर-विद्या-सिद्धि          | 6.40        |
| १२.        | मोहिनी-विद्या सिद्धि          | 9.X0        |
| १३.        | बंगाला तन्त्र-मन्त्र सिद्धि   | ७.५०        |
| १४.        | छाया पुरुष (ह्मजाद सिद्धि)    | ७.५०        |
| १५.        | मनोकामना सिद्धि               | ७.५०        |
| 98.        | दक्षिरा देश के ग्रदभत चमत्कार | 9.40        |

# देहाती पुस्तक भएडार

चावड़ी बाजार, दिल्ली-६

# यक्षिणी भैरव सिद्धि

प्राचीन तन्त्रै शास्त्रोक्त यिगिक्षी, दशमहाविद्या, ग्रब्ट योगिनी, ग्रब्ट नायिका, षट् किन्नरी, ग्रब्ट नागिनी, प्रेतिनी, पिशाचिनी, डािकनी, स्वप्नावती, मधुमती, पदमावती, मृतसंजीवनी विद्या, बटुक भैरव तथा भैरवादि साधन सम्बन्धी मन्त्र, यन्त्र, तन्त्र, जप-होम-विधि, स्तव, कवच ग्रादि विविध विषय विभूषित ग्रभूतपूर्व संकलन-ग्रंथ

<sup>लेखक</sup> राजेश दीक्षित



प्रकाशक

देहाती पुरतक भण्डार चावड़ी बाज़ार, दिल्ली-६ गुरुमूलिमदं शास्त्रं गुरुमूलिमदं जगत् । गुरुदेव परं ब्रह्म गुरुदेव शिवः स्वयम् ॥ गुरुर्गता गुरुर्देवो गुरुर्देवी तथा प्रिये । स्वर्गलोके मर्त्यंलोके नागलोके च वर्तते ॥

#### चेतावनी

भारतीय कॉपीराइट ऐक्ट सन् १६५७ ईस्वी के ग्राधीन इस पुस्तक का कॉपीराइट भारत सरकार के कॉपीराइट श्राफिस द्वारा हो चुका है। श्रतः कोई सज्जन इस पुस्तक का नाम, श्रन्दर का मैटर, डिजायन, चित्र, सैटिंग या किसी भी ग्रंश को भारत की किसी भी भाषा में नकल या तोड़-मरोड़ कर छापने का साहस न करें, ग्रन्यथा कानूनी तौर पर हर्जे, खर्चे व हानि के जिम्मेदार होंगे।

—पटिलशर्ज

YAKSHINI BHAIRAV SIDDHI BY RAJESH DIXIT

### दो शब्द

¥'महा इन्द्रजाल' का यह खण्ड 'यक्षिणी भैरव सिद्धि' स्रापके समक्ष प्रस्तुत है। इसमें तन्त्र शास्त्र के विभिन्न ग्रन्थों से 'यक्षिणी साधन', 'दशमहा विद्या-साधन', 'म्रष्ट योगिनी-साधन', 'म्रष्ट नायिका साधन', 'प्रष्ट नागिनी-साधन', 'प्रष्ट भूतिनी साधन', 'प्रेतिनी-साधन', 'पिशाचिनी-साधन', 'डािकनी-साधन', स्वप्नावती विद्या, मधुमती विद्या, पद्मावती विद्या, मृत संजीवनी विद्या, बटुक भैरव साधन तथा भैरव साधन के शास्त्रोक्त मन्त्र, मन्त्र, तन्त्र, जप-विधि स्तव, कवच स्रादि को संकिलत किया गया है। इसके स्रतिरिक्त यक्षिणी स्रौर भैरव-साधन के स्रन्य लोक-प्रचलित मन्त्र एवं तन्त्र भी इस ग्रंथ में संग्रहीत हुए हैं।

★यक्षिरिंग, महाविद्या, योगिनी, नायिका, नागिनी, भूतिनी, प्रतिनी, पिशाचिनी, डाकिनी एवं महाविद्यायें—ये सभी एक ही परमाशक्ति ग्रादि शक्ति के विभिन्न रूप माने जाते हैं, परन्तु जिस प्रकार उनके स्वरूप में विभिन्नता है, उसी प्रकार उनकी साधन-विधि में भी विभिन्नता पाई जाती है। प्रस्तुत ग्रन्थ में उनका पृथक पृथक एवं सविस्तार वर्र्णन करने की चेष्टा की गई है।

★जैसा कि 'महा इन्द्रजाल' के पूर्ववर्ती अन्य खण्डों में भी कहा जा चुका है, यहाँ पर भी हमें वही बात पुनः कहनी है कि किसी भी देवी-देवता अथवा मन्त्र-तन्त्र की सिद्धि उसके साधक की श्रद्धा, विश्वास एवं साधना पर निर्भर करती है। अविश्वासी, अश्रद्धालु अथवा विधिपूर्वक साधन न करने वाले साधकों को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। अतः तन्त्रशास्त्र के किसी भी साधन को करते समय साधक को पूर्ण श्रद्धालु, विश्वासो एवं यथाविधि प्रयत्नशील रहना आवश्यक है।

★एक मुख्य बात यह भी कहनी है कि पुस्तक में उल्लिखित विद्या केवल उपलक्ष मात्र होती है। इससे साधक को मार्ग-दर्शन तो प्राप्त होता है, परन्तु यथार्थ सिद्धि के लिए गुरु-निर्देश प्राप्त करना म्रावश्यक है। देश में कहीं भी विद्वान् तन्त्र शास्त्रियों की कमी नहीं है। जिज्ञासु साधक को चाहिए कि वह किसी भी साधन को प्रारम्भ करने से पूर्व योग्य गुरु से निर्देश और आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करे, तभी उसका श्रम सफल होगा तथा साधना-काल में उपस्थित होनें वाले विघ्नों से मुक्ति प्राप्त हो सकेगी।

★हमारा कार्य तन्त्र शास्त्र के प्रामाणिक माने जाने वाले प्राचीन तथा अर्वाचीन ग्रन्थों से सामग्री संकलित कर उसे समुचित सम्पादन के साथ पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करना मात्र है। 'महा इन्द्रजाल' के सभी खण्डों का लेखन एवं सम्पादन इसी दृष्टि से किया गया है। इन प्रन्थों में वर्णित प्रयोगों के सत्यासत्य का निर्णय पाठकों को स्वा-नुभव से करना चाहिए। जिन ग्रन्थों द्वारा प्रस्तृत तथा ग्रन्य खण्डों की सामग्री संकलन में सहायता प्राप्त की गई है, उनके लेखकों के प्रति हम हृदय से क्तज्ञ हैं।

ग्राशा है, पाटकगरा हमारे इस श्रम का स्वागत करेंगे। महोली की पौर, मथुरा

-राजेश दीक्षित

काव्य-व्याकरण-पुराण-न्याय-वेदान्त शिरोमणि ऋपने ऋदि विद्या-गुरु एवं मातामह स्व॰ पं॰ शक्तदेवप्रसाद पाण्डेय पुण्य-स्मृति में सादर समपित

#### यक्षणी भैरव सिद्धि

गुरोः स्थानं हि कैलासं तत्र चिन्तामणेर्गृ हम् । वृक्षालिः कल्पवृक्षालिः लता कल्पलता स्मृता ॥ जैलखातं स्वर्गगंगा सवं पुण्यमयं शिवे । गुरुगेहे स्थिता दास्यो भैरव्यः परिकीत्तिता ॥ भृत्यान्भैरवरूपाँ च भावयेन्मतिमान्सदा ॥ प्रदक्षिणं कृतं येन गुरो स्थानं महेश्वरि । प्रदक्षिणीकृता तेन सप्तद्वीपा वसुन्धरा ॥

×
अप्रादिनाथो महादेवि महाकालो हि यः स्मृतः ।
गुरुः स एवं देवेशि सवेन्मन्त्रेऽधुना परः ॥
शैवे शाक्ते वैष्णवे च गारापत्ये तथैन्दवे ।
महाशैवे च सौरे च स गुरुनीत्र संशयः ॥
मन्त्रवक्ता स एव स्यान्नापरः परमेश्वरि ॥

गुरुपादोदकं पुण्यं सर्वतीर्थावगाहनात्। सर्वतीर्थावगाहे तु यत्फलं प्राप्नुयान्नरः।। तत्फलं प्राप्नुयान्मत्यों पादोदककणाद्गुरोः। स स्नातःसर्वतीर्थेषु योऽभिषेकं ततश्चरेत्॥

×

तद्रजो भक्षितं येन एकस्मिन्दिवसेऽपि च। कोटियज्ञोद्भवं पुण्यं लभते नात्र संशयः॥

## विषय-सूची

#### श्रावश्यक ज्ञातव्य

| संख्या | r                                       | वृष्ठ संख्या |
|--------|-----------------------------------------|--------------|
| 8      | श्रद्धा, विश्वास ग्रौर धैर्य की घारणा   | १७           |
| २      | जप और पूजन की विधियाँ                   | १५           |
| ą      | यक्षिणी क्या हैं ?                      | 38           |
| 8      | दश महाविद्या क्या हैं ?                 | २०           |
| X      | योगिनी क्या हैं ?                       | २१           |
| Ę      | नायिका क्या हैं ?                       | २१           |
| 9      | नागिनी क्या हैं ?                       | २१           |
| 5      | भूतनी आदि क्या हैं ?                    | २२           |
| 3      | विद्यायें क्या हैं ?                    | २२           |
| 20     | विद्यायें क्या हैं ?<br>भैरव क्या हैं ? | , २३         |
| ११     | पूजन-सामग्री के सम्बन्ध में             | ं २३         |
|        | यक्षिणी साधन                            |              |
| 8      | कामरत्नोक्त यक्षिणी साधन-विधि           | २५           |
|        | 'विभ्रमा' यक्षिणी साधन                  | २५           |
| P m    | रतिप्रिया यक्षिणी साधन                  | २६           |
| 8      | सुर-सुन्दरी यक्षिणी साधन                | २६           |
| ¥      | अनुरागिणी यक्षिणी साधन                  | २७           |
| Ę      | जलवासिनी यक्षिणी साधन                   | २७           |
| 9      | वटवासिनी यक्षिणी साधन                   | રેહ          |
| 4      | चण्डवेगा यक्षिणी साधन                   | २७           |
| 3      | विशाला यक्षिणी साधन                     | २ंड          |
| १०     | महामाया यक्षिणी साधन                    | रेंड         |
| ११     | चन्द्रिका यक्षिणी साधन                  | २ंड          |
| १२     | रक्तकम्बला यक्षिणी साधन                 | 35           |
| १३     | विद्यु जिजह्या यक्षिणी साधन             | 35           |
| १४     | कर्णपिशाचिनी यक्षिणी साधन               | 35           |
| १५     | चामुण्डा यक्षिणी साधन                   | 30           |
| १६     | चिञ्चिपशाची यक्षिणी साधन                | ३०           |
| १७     | विचित्रा यक्षिणी साधन                   | 3 8          |
| १५     | हंसी यक्षिणी साधन                       | 38           |

| संख्या | ( 8 )                              | पृष्ठ संख्या |
|--------|------------------------------------|--------------|
| 38     | मदना यक्षिणी साधन                  | ₹१           |
| २०     | कालकाणिका यक्षिणी साधन             | <b>३</b> २   |
| २१     | लक्ष्मी यक्षिणी साधन               | <b>३</b> २   |
| 77     | शोभना यक्षिणी साधन                 | ३२           |
| २३     | नटी यक्षिणी साधन                   | 32           |
| २४     | पद्मिनी यक्षिणी साधन               | ##           |
| २५     | विविधतन्त्रोक्त यक्षिणी साधन विधि  | 23           |
| २६     | साधक के लिए निर्देश                | 23           |
| २७     | धनदा यक्षिणी साधन                  | \$8          |
| २८     | 'पुत्रदा' यक्षिणी साधन             | ₹४           |
| 35     | महालक्ष्मी यक्षिणी साधन            | ३४           |
| 30     | 'जया' यक्षिणी साधन                 | 38           |
| 38     | 'म्रगुभक्षयकारिणी' यक्षिणी साधन    | ३५           |
| 33     | 'राज्यप्रदा' यक्षिणी साधन          | ≅ ¥          |
| 33     | 'राज्यदाता' यक्षिणी साधन           | ąχ           |
| ३४     | 'सर्वकार्यसिद्धिदा' यक्षिणी साधन   | ३४           |
| 3 4    | 'वाचासिद्धि' यक्षिणी साधन          | ₹ €          |
| ३६     | 'सर्वेविद्या' यक्षिणी साधन         | ₹ €          |
| ३७     | 'सन्तोष' यक्षिणी साधन              | ₹ €          |
| ३८     | 'विद्यादाता' यक्षिणी साधन          | ३६           |
| 38     | 'सुरसुन्दरी' यक्षिणी साधन          | . २६         |
| ४०     | 'ग्रनुरागिणी यक्षिणी साधन          | ३७           |
| ४१     | श्रम्ता यक्षिणी साधन               | ३७           |
| 85     | 'कर्ण पिशाचिनी' यक्षिणी साधन       | ३८           |
| 83     | भोग यक्षिणी साधन (१)               | ३६           |
| 88     | भोग यक्षिणी साधन (२)               | ३८           |
| ४५     | धनदा यक्षिणी साधन                  | 38           |
| ४६     | रमशान यक्षिणी साधन (१)             | 3 8          |
| ४७     | रमशान यक्षिणी साधन (२)             | 38           |
| ४८     | वशीकरण यक्षिणी साधन                | 38           |
| 38     | वन्धमोचन यक्षिणी साधन              | ४०           |
| ४०     | ग्रदृष्टकरण यक्षिणी साधन           | ٧o           |
| ४१     | विद्यासाधन यक्ष्मिणी साधन          | ४०           |
| ४२     | ग्रष्टमहासिद्धि यक्षिणी साधन       | ४१           |
| ५३     | ग्रीषधि उत्पाटन यक्षिणी मन्त्र     | ४१           |
| ጸጸ     | मार्ग-गमन विघ्ननाशक यक्षिणी मन्त्र | <b>8 \$</b>  |

| संख्या     | ( १० )                           | वृष्ठ संख्या |
|------------|----------------------------------|--------------|
| ሂሂ         | 'भोग यक्षिणी' साधन               | ४१           |
| ५६         | 'सिद्धि' यक्षणी सावन             | ४२           |
| ४७         | वशीकरण यक्षिणी साघन              | ٤            |
| ४८         | मातंगेश्वरी यक्षिणी साधन         | ४२           |
| 34         | विजयदा यक्षिणी साधन              | ४३           |
| ६०         | सर्वसिद्धि प्रदाता यक्षिणी साधन  | 88           |
| ६१         | रक्त चामुण्डा यक्षिणी साधन       | 83           |
| ६२         | पिंगला यक्षिणी साधन              | 88           |
| ६३         | महामाया यक्षिणी साधन             | ४४           |
| 83         | उच्छिष्ट यक्षिणी साधन            | ४४           |
| ६५         | प्रेतहर यक्षिणी साधन             | 84           |
| ६६         | क्षीर यक्षणी साधन                | ४६           |
| e 13.      | श्रन्नपूर्णा यक्षिणी साधन        | ४६           |
| ६५         | मातंगी यक्षिणी साधन              | ४६           |
| 33         | रमशान यक्षिणी साधन               | ४६           |
| 90         | माहेन्द्री यक्षिणी साधन          | ४७           |
| ७१         | शंखिनी यक्षिणी साधन              | ४७           |
| ७२         | चन्द्रिका यक्षिणी साधन           | ४७           |
| ७३         | मदनमेखला यक्षिणी साधन            | ४७           |
| ७४         | विकला यक्षिणी साधन               | ४८           |
| ७४         | लक्ष्मी यक्षिणी साधन             | ४८           |
| .७६        | मानिनी यक्षिणी साधन              | ४८           |
| ७७         | शतपत्रिणी यक्षिणी साधन           | 38           |
| 95         | सुलोचना यक्षिणी साधन             | 38           |
| 30         | विलासिनी यक्षिणी साघन            | 38           |
| 50         | नटी यक्षिणी साधन                 | 38           |
| <b>=</b> ₹ | कामेश्वरी यक्षिणी साधन           | ሂዕ           |
| 52         | स्वर्णरेखा यक्षिणी साधन          | ४०           |
| 53         | सुर सुन्दरी यक्षिणी साधन         | ५१           |
| 58         | प्रमोदा यक्षिणी साधन             | ४१           |
| <b>5</b> X | श्रनुरागिणी यक्षिणी साध <b>न</b> | प्र१         |
| न्द्र      | पद्मकेशी यक्षिणी साधन            | प्र२         |
| 50         | महा यक्षिणी साधन                 | प्र२         |
| 55         |                                  | ५२           |
| 58         |                                  | ५३           |
| 60         | रतिप्रिया यक्षिणी साधन           | ХŞ           |

| संख्या      | ( ११ )                        | पृष्ठ संख्या |
|-------------|-------------------------------|--------------|
| १३          | मनोहरा यक्षिणी साधन           | ४३           |
| ६२          | कालिका देवी यक्षिणी साधन      | ሂሄ           |
| €3          | कर्णपिशाचिनी यक्षिणी साधन     | ע४           |
| १४          | विचित्रा यक्षिणी साधन         | ሂሂ           |
| ६४          | महानन्दा यक्षिणी साधन         | ሂሂ           |
| ६६          | नखकेशी यक्षिणी साधन           | ሂሂ           |
| <b>६</b> ने | सिद्धेश्वरी यक्षिणी साधन      | ሂሂ           |
| 85          | विभ्रमा यक्षणी साधन           | ४६           |
| 33          | भोजनदा यक्षिणी साधन           | ሂ६           |
| १००         | सुलोचना यक्षिणी साधन          | ५६           |
| 808         | रतिप्रिया यक्षिणी साधन        | ५७           |
| १०२         | कर्णपिशाचिनी यक्षिणी साधन     | ४७           |
| <b>१</b> ०३ | छन्द्रगिरा यक्षिणी साधन       | ५७           |
| 808         | सुरसुन्दरी यक्षिणी साधन       | ሂട           |
| १०५         | अनुरागिणी यक्षिणी साधन        | ሂና           |
| १०६         | कामेश्वरी यक्षिणी साधन        | ሂና           |
| १०७         | शंखिनी यक्षिणी साधन           | 3.75         |
| १०८         | त्यागा यक्षिणी साधन           | 3.2          |
| 308         | स्वामीश्वरी यक्षिणी साधन      | 3.2          |
| ११०         | वट यक्षिणी साधन               | ६०           |
| १११         | चंद्र योगिनी यक्षिणी साधन (१) | ६०           |
| ११२         | चंद्र योगिनी यक्षिणी साधन (२) | ६०           |
| <b>११</b> ३ | विशाला यक्षिणी साधन           | £ 8          |
| 888         | भास्करी यक्षिणी साधन          | Ę۶           |
| ११५         | भ्रन्नपूर्णा यक्षिणी साधन     | ६१           |
| ११६         | पात्रपूर्णी यक्षिणी साधन      | ६१           |
| ११७         | भण्डारपूर्णा यक्षिणी साधन     | ६२           |
| ११८         | कनकवती यक्षिणी साधन           | ६२           |
| 388         | चमुण्डा यक्षिणी साधन          | ६२           |
| १२०         | पद्मावती यक्षिणी साधन         | ६३           |
| १२१         | महामाया यक्षिणी साधन          | ६३           |
| <b>१</b> २२ | महामाया यक्षिणी साधन (२)      | ६४           |
| <b>१</b> २३ | चंद्रिका यक्षिणी साधन         | ६४           |
| १२४         | माहेन्द्र यक्षिणी साधन        | ६४           |
| १२५         |                               | ६४           |
| <b>१२६</b>  | स्वर्णरेखा यक्षिणी साधन       | ६४           |
|             |                               |              |

| संख्या (१२)                     | ner river          |
|---------------------------------|--------------------|
| १२७ प्रमोदा यक्षिणी साधन        | यृष्ठ संख्या       |
| १२८ रतिप्रिया यक्षिणी साधन      | ६५                 |
| १२६ पद्मिनी यक्षिणी साधन        | ६५                 |
| १३० कनकवती यक्षिणी साधन         | • ६६               |
| २३१ रक्तकम्बला यक्षिणी साधन     | ६६                 |
|                                 | ६७                 |
| दशमहाविद्या साधन                |                    |
| १ काली साधन                     | c                  |
| २ काली के निमित्त जप-होम        | Ę <del>=</del>     |
| २ काला स्तव                     | 90                 |
| ४ काली कवच                      | 90                 |
| ५ तारा साधन                     | 50                 |
| ६ तारा मन्त्र, तारा ध्यान       | ፍሂ<br><b>ፍ</b> ሂ   |
| ७ तारा पूजन का यंत्र            | ~ <del>₹</del> .   |
| न तारा के निमित्त जप-होम        | 5 E                |
| ६ तारा स्तव                     | E &                |
| १० तारा कवच                     | 5 E                |
| ११ महाविद्धा साधन               | 60                 |
| १२ महाविद्या मंत्र              | 80                 |
| १३ महाविद्या घ्यान              | 69                 |
| १४ महाविद्या पूजन का यंत्र      | 80                 |
| १५ महाविद्या के निमित्त जप-होम  | 83                 |
| १६ महाविद्या स्तव               | 83                 |
| १७ महाविद्या कवच                | £ X                |
| १५ भुवनेश्वरी साधन              | e 3                |
| १६ मुबनेस्वरी मंत्र             | 93                 |
| २० मुबनेश्वरी ध्यान             | <i>e</i> 9         |
| २६ भुवनेश्वरी पूजन यंत्र        | हुड़<br>हुड़       |
| २२ भुवनेश्वरी के निमित्त जप-होम | e=                 |
| २३ मुबनेश्वरी स्तव              | 23                 |
| २४ भुवनेश्वरी कवच               | १०७                |
| २४ भैरवी साधन                   | १०५                |
| १६ भैरवी मंत्र                  | १०इ                |
| २७ भैरवी ध्यान                  |                    |
| २५ भैरवी पूजन का यंत्र          |                    |
| २६ भैरवी के निमित्त जप-होम      | १० <i>5</i><br>१०६ |

| संख्य  | т (                        |     | १३ | ) | पृष्ठ संख्या   |
|--------|----------------------------|-----|----|---|----------------|
| ३०     | भैरवी स्तव                 |     |    |   | 308            |
| ₹ १    |                            |     |    |   | 128            |
| ३२     | छिन्न <b>म</b> स्ता साधन   |     |    |   | રેરે પ         |
| ३३     |                            |     |    |   | ११५            |
| 38     | छिन्नमस्ता ध्यान           |     |    |   | <b>રે</b> રે પ |
| ३४     | . छिन्नमस्ता पूजन का यंत्र |     |    |   | ११७            |
| ३६     |                            | ग-ह | ोम |   | ११७            |
| ३७     |                            |     |    |   | ११७            |
| ३८     |                            |     |    |   | १२१            |
| 38     | धूमावती साधन               |     |    |   | १२२            |
| 80     | धूमावती मंत्र              |     |    |   | <b>१२</b> २    |
| 88     | धूमावती घ्यान              |     |    |   | १२२            |
| ४२     | धृमावती पूजन का यंत्र      |     |    |   | १२३            |
| 83     | धूमावती के निमित्त जप-हो   | म   |    |   | १२३            |
| 88     | धूमावती स्तव               |     |    |   | <b>१</b> २३    |
| SX     | धूमावती कवच                |     |    |   | १२४            |
| ४६     | बंगला साधन                 |     |    |   | १२४            |
| ४७     | बगला मंत्र                 |     |    |   | १२४            |
| ४८     | बगलामुखी ध्यान             |     |    |   | १२५            |
| 38     | बगलामुखी पूजन का यंत्र     |     |    |   | १२५            |
| ४०     | बगलामुंखी के निमित्त जप-ह  | होम | ī  |   | १२६            |
| ५१     | बगलामुखी स्तव              |     |    |   | १२ इ           |
| *5     | बगला मुखी कवच              |     |    |   | १२६            |
| * 3    | मातंगी साधन                |     |    |   | १२७            |
| 18     | मातंगी मंत्र               |     |    |   | १२७            |
| ሂሂ     | मातंगी ध्यान               |     |    |   | १२७            |
| યૂં દ્ | मातंगी पूजन का यन्त्र      |     |    |   | १२=            |
| ५७     | मातंगी के निमित्त जप-होम   |     |    |   | १२=            |
| 45     | मातंगी स्तव                |     |    |   | १२८            |
| 38     | मातंगी कवच                 |     |    |   | १३०            |
| ६०     | कमला (लक्ष्मी) साधन        |     |    |   | १३ १           |
| ६१     | कमला मन्त्र                |     |    |   | १३१            |
| ६२     | कमला ध्यान                 |     |    |   | 835            |
| ६३     | कमला पूजन का यन्त्र        |     |    |   | <b>१</b> ३२    |
| ६४     | कमला के निमित्त जप-होम     |     |    |   | १३२            |
| ६५     | कमला स्तव                  |     |    |   | १३३            |
|        |                            |     |    |   |                |

| संख्या                     | ( \$% )                          | पृष्ठ संख्या |  |  |  |
|----------------------------|----------------------------------|--------------|--|--|--|
| ६६                         | लक्ष्मी स्तव का माहात्म्य        | १४४          |  |  |  |
| ६७                         | कमला कवच                         | १४६          |  |  |  |
| ६८                         | कवच का माहात्म्य                 | १४७          |  |  |  |
|                            | ग्रष्ट योगिनी साधन               |              |  |  |  |
| 8                          | सुरसुन्दरी योगिनी साधन           | १५०          |  |  |  |
| 2                          | मनोहरा योगिनी साधन               | १५३          |  |  |  |
| or or m                    | कनकवती योगिनी साधन               | १५४          |  |  |  |
| 8                          | कामेश्वरी योगिनी साधन            | १५६          |  |  |  |
| ×                          | रतिसुन्दरी योगिनी साधन           | 840          |  |  |  |
| ž, ć                       | पिंचनी योगिनी साधन               | 245          |  |  |  |
| 49                         | निटिनी योगिनी साधन               | १५६          |  |  |  |
| 5                          | मधुमती योगिनी साधन               | १६०          |  |  |  |
| 3                          | योगिनी-साधन के लिए विशेष निर्देश | १६२          |  |  |  |
| <b>ग्र</b> ष्ट नायिका साधन |                                  |              |  |  |  |
| 8                          | जया साधन                         | <b>१</b> ६३  |  |  |  |
| 2                          | विजया साधन                       | <b>१</b> ६३  |  |  |  |
| 3                          | रतिप्रिया साधन                   | १६४          |  |  |  |
| 8                          | काञ्चनकुण्डली साधन               | 858          |  |  |  |
| ×                          | स्वर्णमाला साधन                  | <b>१</b> ६५  |  |  |  |
| Ę                          | जयावती साधन                      | १६५          |  |  |  |
| 19                         | सुरंगिणी साधन                    | १६५          |  |  |  |
| 5                          | विद्राविणी साधन                  | <b>१</b> ६६  |  |  |  |
| षट किन्नरी साधन            |                                  |              |  |  |  |
| 8                          | मनोहारिणी किन्नरी साधन           | १६७          |  |  |  |
| 2                          | सुभगाकिन्नरी साधन                | <b>१</b> ६८  |  |  |  |
| 3                          | विशालनेत्रा किन्नरी साधन         | १६८          |  |  |  |
| 8                          | सुरतिप्रया किल्नरी साधन          | १६=          |  |  |  |
| ×                          | सुमुखी किन्नरी साधन              | १६६          |  |  |  |
| Ę                          | दिवाकरमुखी किन्नरी साधन          | 338          |  |  |  |
|                            | श्रष्ट नागिनी साधन               |              |  |  |  |
| 8                          | म्रनन्तमुखी नागिनी मन्त्र        | १७०          |  |  |  |
| 2                          | कर्कोटमुखी नागिनी मन्त्र         | १७१          |  |  |  |
| ₹                          | पिदानीमुखी नागिनी मन्त्र         | १७१          |  |  |  |

| संख्या                                                      | (                         | पृष्ठ संख्या |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
|                                                             | <b>पुली नागिनी मन्त्र</b> | १७१          |
| ५ महाप                                                      | द्ममुखी नागिनी मन्त्र     | १७१          |
| ६ वासुकी                                                    | मुखी नागिनी मन्त्र        | १७१          |
| ७ कुलीर                                                     | पुर्वे नागिनी मन्त्र      | १७१          |
| न <b>शं</b> खिर्न                                           | ो नागिनी मन्त्र           | १७१          |
|                                                             | ो मन्त्र साधन विधि        | १७१          |
| १० पहली                                                     |                           | १७२          |
| ११ दूसरी                                                    | विधि                      | १७२          |
| १२ तीसरी                                                    |                           | १७२          |
| १३ चौथी                                                     |                           | १७२          |
| १४ पाँचवीं                                                  | विधि                      | १७३          |
| १५ छठी वि                                                   |                           | १७३          |
| १६ सातवीं                                                   |                           | १७३          |
| १७ माठवीं                                                   |                           | ४७४          |
| १८ नवीं वि                                                  |                           | १७४          |
| १६ दसवीं                                                    |                           | १७४          |
| २० ग्यारह                                                   | वीं विधि                  | <b>१</b> ७४  |
|                                                             | नवभूतिनी साधन             | Γ            |
| १ भूतिनी                                                    | मन्त्र                    | १७६          |
| <ul><li>१ भूतिनी</li><li>२ महाभू</li><li>३ कुण्डल</li></ul> | तेनी साधन                 | १७६          |
| ३ कुण्डल                                                    | वती भूतिनी साधन           | १७७          |
| ४ सिन्द्रि                                                  | एगी भूतिनी साधन           | १७=          |
| ५ हारिण                                                     | भूतिनी साधन               | १७व          |
| ६ नटी भ                                                     | तिनी साधन                 | १७८          |
| ७ म्राति (                                                  | महा) नटी भूतिनी साधन      | 309          |
| प चेटिका                                                    | भतिनी साधन                | 309          |
| ६ कामेक्व                                                   | री भूतिनी साधन            | १५०          |
| १० कुमारि                                                   | का भूतिनी साधन            | १८०          |
|                                                             | विविध साधन                |              |
| १ प्रेतिनी                                                  | साधन -                    | १५२          |
|                                                             | तनी साधन                  | १८३          |
|                                                             | ो साधन                    | १८३          |
|                                                             | ण्डलिनी साधन              | १८४          |

| संख्या         | ( १६ )                             | पृष्ठ संख्या |  |  |  |  |
|----------------|------------------------------------|--------------|--|--|--|--|
| ų              | देवियों के बीज मन्त्र              | १८४          |  |  |  |  |
| Ę              | दैवविद्या साधन                     | १८५          |  |  |  |  |
| 9              | षोडशी कवच                          | १५५          |  |  |  |  |
| 5              | व्याधि विनाशिनी कवच                | <b>१</b> 5६  |  |  |  |  |
| 3              | स्वप्नावती विद्या                  | १८७          |  |  |  |  |
| १०             | मृतसंजीवनी विद्या                  | १५७          |  |  |  |  |
| 38             | मधुमती विद्या                      | १८८          |  |  |  |  |
| 35             | पद्मावती विद्या                    | १८८          |  |  |  |  |
| बटुक भैरव साधन |                                    |              |  |  |  |  |
| . 8            | बटुक भैरव मन्त्र                   | १८६          |  |  |  |  |
| ર              | बदुक भैरव मन्त्र साधन विधि         | १८६          |  |  |  |  |
| ą              | करांगन्यास                         | १६०          |  |  |  |  |
| 8              | ध्यान के स्वरूप                    | 039          |  |  |  |  |
| . 4            | सात्विक ध्यान                      | 838          |  |  |  |  |
| €.             | राजस ध्यान                         | 838          |  |  |  |  |
| : (9           | तामस ध्यान                         | 739          |  |  |  |  |
| 5              | ध्यान का फल                        | १६२          |  |  |  |  |
| 3              | भैरव पूजा का मन्त्र                | १६२          |  |  |  |  |
| १०             | बलिदान विधि                        | १६६          |  |  |  |  |
| भैरव साधन      |                                    |              |  |  |  |  |
| . 8            | भैरव मन्त्र                        | 9.89         |  |  |  |  |
| ₹              | भैरव साधन न्यास                    | 039          |  |  |  |  |
| 3              | भैरव घ्यान                         | 039          |  |  |  |  |
| γ              | भैरव पूजन का यन्त्र                | १६५          |  |  |  |  |
| ¥              | भैरव के जप तथा होम की विधि         | १६५          |  |  |  |  |
|                | भैरव साधन की ग्रन्य प्रणालियाँ     |              |  |  |  |  |
| ş              | भैरव साधन का मन्त्र तथा प्रयोग (१) | 700          |  |  |  |  |
| ર              | भैरव-साधन का मन्त्र तथा प्रयोग (२) | २०१          |  |  |  |  |
| ₹              | भैरव-साधन का मन्त्र तथा प्रयोग (३) | २०२          |  |  |  |  |
| 8              | भैरव-साधन का तन्त्र (१)            | २०३          |  |  |  |  |
| ሂ              | भैरव-साधन का तन्त्र (२)            | २०३          |  |  |  |  |
| Ę              | भैरव-साधन का तन्त्र (३)            | २०४          |  |  |  |  |

# यक्षणी भेरव सिद्धि

### ग्रावश्यक ज्ञातव्य

यक्षिणी, भैरव ब्रादि के साधन से पूर्व प्रत्येक साधक को निम्न-लिखित बातों का ज्ञान प्राप्त कर लेना ब्रावश्यक है। जो साधक इन निर्देशों का पालन नहीं करते, उन्हें सिद्धि प्राप्त होना ब्रसम्भव है।

#### श्रद्धा, विश्वास ग्रौर धैर्य की धारगा

किसी भी साधन को प्रारम्भ करने से पूर्व साधक को उसके प्रति पूर्ण श्रद्धावान्, विश्वासी अर्थात् आस्थावान् एवं धैर्यवान् होना आवश्यक है। जो साधक साधन के प्रति अश्रद्धा अथवा अनास्था रखते हैं, उन्हें सिद्धि प्राप्त नहीं होती। अतः साधक को चाहिए कि यदि किसी साधन के विषय में उसके मन में तिनक भी सन्देह हो तो उसे करना कदापि प्रारम्भ न करे।

इसी प्रकार साधना-काल में साधक का धैर्यवान् होना परम स्थावश्यक है। जो साधक साधन में स्थाने वाली कठिनाइयों के कारण स्थपना धैर्य तथा साहस छोड़ बैठते हैं, उन्हें भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। स्रनेक बार ऐसा भी सुना और देखा गया है कि साधना-काल में स्थाने वाली कठिनाइयों से विचलित हो जाने के कारण साधक को स्थानी भैरव सिद्धि फा॰ २ शारीरिक ग्रथवा ग्रन्य प्रकार की हानियाँ उठानी पड़ी हैं। ग्रतः जब साधक में कठिनाइयों से लोहा लेने का साहस न हो, तब तक उसे किसी भी साधन में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए (तान्त्रिक साधनों का मार्ग खतरों से भरा हुग्रा बताया गया है। इसमें तिनक सी भी ग्रसावधानी, प्रमाद, भूल ग्रथवा साहसहीनता साधक के लिए प्राणघातक सिद्ध हो सकती है।

#### जप और पूजन की विधियाँ

प्रस्तुत ग्रंथ में जिन साधनों का वर्णन किया गया है, उनके जप, पूजन तथा होमादि की संक्षिप्त विधियाँ प्रत्येक प्रयोग के साथ दे दो गई हैं। फिर भी उनके विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लेना प्रत्येक साधक के लिए आवश्यक है। प्रत्येक देवी-देवता के जप, पूजन की विधियों का विस्तृत वर्णन 'महा इन्द्रजाल' के और होम, 'तांत्रिक जप पूजन और होम की विधियाँ' नामक खण्ड में किया गया है। साधकों को चाहिए कि वे किसी भी साधन को प्रारम्भ करने से पूर्व उस साधन में प्रयुक्त होने वाले 'जप, पूजन तथा होम की विधियों की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए उक्त खण्ड को अवश्य पढ़ लें और उसी के निर्देशानुसार सब कार्य करें।

जो साधक उक्त खण्ड को न लेना चाहें, उन्हें चाहिए कि वे जप, पूजन तथा होम की सर्वांगपूर्ण विधि का ज्ञान किसी कर्मकाण्ड एवं तन्त्रशास्त्र के ज्ञाता विद्वान् व्यक्ति से अवश्य प्राप्त कर लें। इस ज्ञान को प्राप्त किये बिना साधन में सफलता प्राप्त होना ग्रसंभव है। उदाहरण के लिए, किसी स्थान पर षोडशोपचार पूजन का विधान कहा गया है तो किसी स्थान पर ग्रन्य प्रकार से पूजन-होमादि करने की व्यवस्था बताई गई है, तो जब तक साधक को उन सब विधियों का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, तब तक वह उन्हें प्रयुक्त किस प्रकार कर सकेगा? इसलिए जप, पूजन एवं होम की विधियों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लेना ग्रत्यावश्यक है। 'मह्य इन्द्रजाल' के 'यन्त्र सिद्धि' तथा 'मन्त्र सिद्धि' नामक खण्डों में यन्त्रों तथा मन्त्रों के लेखन,

जप, तथा होम स्रादि की संक्षिप्त विधियों का वर्णन किया गया है। साधकों को उक्त खण्डों का ग्रध्ययन करने से भी बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हो सकता है।

#### यक्षिएगे क्या है ?

हिन्दू धर्मशास्त्रों में मनुष्येतर जिन प्राणि-जातियों का उल्लेख हुआ है, उनमें देव, गन्धवं, यक्ष, किन्नर, नाग, राक्षस, पिशाच श्रादि प्रमुख हैं। इन जातियों के स्थान जिन्हें 'लोक' कहा जाना है—भी मनुष्यजाति के प्राणियों से भिन्न पृथ्वों से कहीं अन्यत्र अवस्थित हैं। इनमें से कुछ जातियों का निवास आकाश में और कुछ का पाताल में माना जाता है।

इन जातियों का मुख्य गुण इनको सार्वभौमिक सम्मन्नता है, अर्थात् इनके लिए किसी वस्तु को प्राप्त कर लेना प्रथवा प्रदान कर देना सामान्य बात हैं। ये जातियाँ स्वयं विविध सम्मत्तियों की स्वामिनी हैं। मनुष्य जाति का जो प्राणी इनमें से किसी भी जाति के किसी प्राणी की साधना करता है अर्थात् उसे जप, होम, पूजन आदि द्वारा अपने ऊपर अनुरक्त कर लेता है, उसे ये मनुष्येतर जाति के प्राणी उसकी अभिलाषित वस्तु प्रदान करने में समर्थ होते हैं। इन्हें अपने ऊपर प्रसन्न करने एवं उस प्रसन्नता द्वारा अभिलाषित वस्तु प्राप्त करने की दृष्टि से ही इनका विविध मन्त्रोपचार आदि के द्वारा साधन किया जाता है जिसे प्रचलित भाषा में 'सिद्धि' कह कर पुकारा जाता है।

यक्षि ियाँ भी मनुष्येतर जाति की प्राणी हैं। ये यक्ष जाति के पुरुषों की पित्नयाँ हैं और इनमें विविध प्रकार की शक्तियाँ सिन्नहित मानी जाती हैं। विभिन्न नामबारिणी यिक्षणियाँ विभिन्न शिवतयों से सम्पन्न हैं—ऐसी तौन्त्रिकों की मान्यता है। ग्रतः विभिन्न कार्यों की सिद्धि एवं विभिन्न ग्रभिलाषाग्रों की पूर्ति के लिए तंत्रशास्त्रियों

द्वारा विभिन्न यक्षिणियों के साधन की क्रियाश्रों का श्राविष्कार किया गया है। यक्ष जाति चूँकि चिरंजीवी होती है, श्रतः यक्षिणियाँ भी प्रारम्भिक काल से श्रव तक विद्यमान हैं ग्रौर वे जिस साधक पर प्रसन्न हो जाती हैं, उसे ग्रभिलषित वर ग्रथवा वस्तु प्रदान करती हैं।

ग्रब से कुछ सौ वर्ष भारतवर्ष में यक्ष-पूजा का ग्रत्यधिक प्रचलन था। ग्रव भो उत्तर भारत के कुछ भागों में 'जस्वैया' के नाम से यक्ष-पूजा प्रचलित है। पुरातत्त्व विभाग द्वारा प्राचीन काल में निर्मित यक्षों की ग्रनेक प्रस्तर मूर्तियों की खोज की जा चुकी है। देश के विभिन्न पुरातत्त्व संग्रहालयों में यक्ष तथा यक्षिणियों की विभिन्न प्राचीन मूर्तियाँ भी देखने को मिल सकती हैं।

कुछ लोग यक्ष तथा यिक्षिणियों को देवता तथा देवियों की ही एक उपजाति के रूप में मानते हैं ग्रौर उसी प्रकार उनका पूजन तथा ग्राराधनादि भी करते हैं। इनकी संख्या सहस्रों में हैं।

#### दश महाविद्या क्या है ?

१. काली, २. तारा, ३, महाविद्या, ४. भुवनेश्वरी, ५. भैरवी, ६. छिन्नमस्तां, ७. धूमावती, ८. बगलामुखी, ६. मातंगी श्रौर १०. कमल—ये दस देवियाँ 'दश महाविद्या' के रूप में प्रसिद्ध हैं।

यथार्थ में ये सभी देवियाँ एक ही म्रादि शक्ति जिसे शिवा, दुर्गी, पार्वती ग्रथवा लक्ष्मी कहा जाता है—की प्रतिमूर्तियाँ हैं। इन सबके स्वामी (पित) भगवान् सदाशिव हैं। साधकों की प्रसन्नता के लिए विभिन्न ग्रवसरों पर पराशिवत महादेवी ने ग्रपने जो विविध रूप घारण किये हैं, उन्हीं का दश महाविद्यार्त्रों के रूप में पृथक्-पृथक् जप, ध्यान एवं पूजन ग्रादि किया जाता है। भगवती महादेवी के ये सभी रूप ग्रपने भक्तों तथा साधकों को प्रसन्नता एवं ग्रभिलिषत वस्तु प्रदान करने वाले हैं। ग्रादि शिवत की उपासना का विधान भी हमारे देश में सहस्रों वर्षों से चला ग्रा रहा है ग्रीर वाक्त मत' के नाम से इनकी उपासना करने वालों का एक पृथक् सम्प्रदाय ही बन गया है।

#### योगिनी क्या है ?

योगिनियों की उत्पत्ति ग्रादिशिक्त महादेवी के एक स्वरूप काली (जिनका ऊपर दश महाविद्याश्रों में उल्लेख किया जा चुका है) के स्वेदकागों से मानी गई है। 'घोर' नामक महादैत्य का वध करने के लिए जब भगवती ने 'काली का स्वरूप' घारण किया था, उस समय दैत्य-राज से वध करते समय इंउसके शरीर से जो स्वेद-बिन्दु नीचे गिरे, उनसे करोड़ों योगिनियों की उत्पत्ति हुई थी। वे सभी योगिनियाँ भगवती काली के साथ ही विद्यमान रहती हैं तथा भगवती के श्रंश से उत्पन्न होने के कारण वे सब भी भगवती महादेवी के ही समान सामर्थ्यंशिक्ती तथा ग्रपने भक्तों की ग्रिमलाषा को पूर्ण करने वाली हैं। पृथक्-पृथक् योगिनी पृथक्-पृथक् विशिष्ट गुणों एवं क्षमता को धारण करने वाली बताई गई है।

#### नायिका क्या है ?

नायिकाऐं भी यक्षिणियों की ही एक उपजाति के रूप में प्रसिद्ध हैं।

#### नागिनी क्या हैं ?

जैसा कि पहले बताया जा चुका है, मनुष्येतर जातियों में एक जाति 'नाग' का भी उल्लेख हुआ है। इनका निवास 'नाग लोक' में माना जाता है। नाग लोक की अवस्थिति पृथ्वी के नीचे पाताल लोक के समीप बताई गई हैं। नागिनियाँ इसी जाति की स्त्रियाँ हैं। नागिनियों को परमसुन्दरी एवं दैवो शक्ति से सम्पन्न माना जाता है। हमारे देश में नाग-पूजा का प्रचलन भी सहस्रों वर्षों से है। आज भी वह यत्र-तत्र-सर्वत्र पाया जाता है। सपीं की पूजा नागों के प्रतीक रूप में ही की जाती है।

नाग-देवताग्रों की प्राचीन प्रस्तर मूर्तियाँ भी पुरातत्त्व विभाग द्वारा प्रचुर संख्या में उपलब्ध की गई हैं, जिन्हें देश के विभिन्त पुरा-

तत्त्व संग्रहालयों में देखा जा सकता है। नाग-वंशी, राजास्रों का उल्लेख भी पुराएा तथा इतिहास के ग्रंथों में पाया जाता है।

नाग-जाति में भी अपने भक्त साधक को स्रभिलषित वर एवं सामग्री प्रदान करने की क्षमता कही गई है, इसलिए उनका साधन करने के लिए विविध मन्त्र, जप तथा होम की प्रथाएँ प्रचलित हैं।

#### भूतना ग्रादि क्या हैं ?

मनुष्येतर जातियों में भूत, प्रेत, पिशाच, वैताल, डाकिनी म्रादि की स्थिति भी प्राचीन काल से मानी जाती है। इन सभी को भूतेश्वर भगवान् शिव का अनुचर बताया गया है। इनकी स्त्रियाँ भूतनी, प्रेतिनी, पिशाचिनी, वैतालिनी म्रादि भगवती शिवा की अनुचरी हैं भीर उन्हों के साथ निवास करती हैं।

भगवान् शिव ग्रौर भगवती शिवा के ग्रनुचर-ग्रनुचरी होने के कारण भूत-भूतिनी, प्रेत-प्रेतिनी, पिशाच-पिशाची, वेताल-वैताली, डाकिनी, शाकिनी ग्रादि भी दैवी शिक्तयों से सम्पन्न हैं ग्रौर ये ग्रपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उन्हें ग्रीभलिषत वर एवं वस्तुएँ प्रदान करने की सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए इनकी सिद्धि के निए विभिन्न मन्त्र, यन्त्र, जप, होम एवं पूजन की विधियों का ग्राविष्कार तथा प्रचलन किया गया है।

इन सब की पूजादि का प्रचलन भी हमारे देश में सहस्रों वर्ष पूर्व ग्रारम्भ हुग्रा था ग्रौर वह ग्राप भी सर्वत्र पाया जाता है। जिन मनुष्यों पर इन जातियों के प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें उनकी मनोभिला-षित प्रत्येक वस्तु प्रदान करते हैं।

#### विद्याएँ क्या हैं ?

स्वप्नावनी, मधुमती, पद्मावती, मृतसंजीवनी ग्रादिरिवर्धीएँ भी महाविद्याओं की ही प्रतिरूपा हैं। इन सभी के सिर्वेन ऋष्टिसी एक म्रादिशक्ति की विभिन्न प्रकारों से म्राराधना की जाती है। सिद्ध हो जाने पर ये विद्याएँ साधक को म्रभिलषित वस्तु प्रदान करती हैं।

#### भैरव क्या हैं ?

भैरव को भगवान् शिव का प्रधान सेवक तथा उन्हीं का प्रतिरूप कहा गया है। वे भगवान शिव के श्रन्य श्रनुचर भूत-प्रेतादि गणों के श्रिधिपति हैं। उनकी उत्पत्ति भगवती महामाया की कृपा से हुई है। श्रतः वे भगवान् भूतनाथ महादेव एवं भगवती महादेवी के श्रनुरूप ही शक्ति तथा सामध्यवान् हैं।

भैरव के अनेक स्वरूपों का वर्णन पुराणों में किया गया है। यथा—बट्क भैरव, काल भैरव आदि।

गुरु गोरखनाथ द्वारा प्रवर्तित नाथ-सम्प्रदाय में भैरव-पूजा का विशेष महत्त्व माना गया है ग्रीर इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय का ग्रादिकरएा भी भगवान् भैरव तथा भगवती भैरवी को बताया गया है।

भगवान् भैरव प्रसन्न होकर श्रपने साधक भक्तों को श्रभिलिषत वर एवं वस्तुएँ प्रदान करने में समर्थं हैं, इसीलिए हमारे देश में भैरव पूजन की प्रथा भी सहस्रों वर्षों से प्रचलित है। ग्राज भी भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों में भैरव के मन्दिर पाये जाते हैं, जहाँ उनकी नियमित रूप से पूजा तथा उपासना की जाती है। प्राचान तन्त्रशास्त्रों में भैरव-साधन की विविध विधियों का उल्लेख पाया जाता है तथा ग्रवांचीन ग्रंथों में लोकभाषा के माध्यम से भी भैरव-सिद्धि के ग्रनेक उपाय कहे गये हैं।

#### पूजन-सामग्री के सम्बन्ध में

यक्षिणो, भैरवी, योगिनी, महाविद्या ग्रादि की पूजा तथा होम की विधियों में ग्रनेक स्थानों पर मांस-मदिरा ग्रादि के प्रयोग का भी उल्लेख हुम्रा है। म्राधुनिक धर्माचार्य देव-पूजा म्रादि की क्रियाम्रों में मांस-मिदरा के योग का विरोध करते हुए पाये जाते हैं। उनकी दृष्टि में ये सब वस्तुएँ निक्वन्ट हैं तथा हिंसा एवं पाप को बढ़ावा देने वाली हैं। यहाँ पर हम उनके तर्क-वितर्कों में जाने की म्रावश्यकता नहीं समभते। संक्षेप में इतना हो कहा जा सकता है कि तन्त्रशास्त्र के प्रायः सभी प्रयोग ऐसी ही वस्तुम्रों द्वारा सम्पन्न तथा पूर्ण होते हैं। जो लोग इन वस्तुम्रों के प्रयोग के विषय में म्रचि रखते हैं, उन्हें तन्त्र-साधन की दिशा में म्रमसर ही नहीं होना चाहिए। ये साधन तो इन्हीं सब वस्तुम्रों पर निर्भर करते हैं। म्रस्तु, हमने प्रस्तुत संकलन में हिंसा-म्राहिसा का विचार किये बिना सम्पूर्ण साधन-विधियों का ज्यों का त्यों उल्लेख कर दिया है। साधकों को चाहिए कि वे जिस मत के मानने वाले हों, उसके म्रनुसार ही किसी साधन को प्रारम्भ करें। यह स्मरगीय है कि म्रात्मा की म्रावाज के विरुद्ध किया गया कोई भी साधन फलदायी नहीं होता है।

### यक्षिणी साधन

#### कामरलोक्त यक्षिरगी साधन विधि

श्रब कामरत्न नामक तन्त्र-ग्रन्थ में उल्लिखित यक्षिगी-साधन की विधियों का वर्णन किया जाता है।

उक्त ग्रन्थ में लिखा है [िक साधन-काल में तथा उसके पश्चात् साधक को चाहिए कि वह मांस, मदिरा एवं ताम्बूल (पान)का परि-त्याग कर दे ग्रीर किसी का स्पर्श न करे।

साधनकाल में प्रतिदिन प्रातःकाल नित्यकर्म से निवृत्त हो, स्नान करके, किसी एकान्त स्थान में मृगचर्म पर बैठकर मन्त्र का तब तक जप करे जब तक कि सिद्धि प्राप्त न हो। जिस यक्षिणी के साधन में जिस विधि का उल्लेख किया गया हैं उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। यक्षिणी का ध्यान करते समय उसका माता, भगिनी, पुत्री अथवा मित्र के रूप में चिन्तन करना चाहिए।

#### 'विभ्रमा' यक्षिगो साधन

मन्त्र:-

'ॐ ह्रीं विभ्रमरूपे विभ्रमं कुरु कुरु ऐह्ये हि भगवती स्वाहा।"

साधन विधि—'रमशान में बैठकर, मौन धारण कर, इस मन्त्र का तब तक जप करे, जब तक मनवांछित फल को देने वाली विभ्रमा यक्षिणी प्रकट न हो। साधक को चाहिए कि वह साधनकाल में एका- ग्रमन से साधन करे तथा निश्चिन्त रहे । डरे नहीं । ग्रूगल श्रौर घी का दशांश हवन करे । इस विधि से साधन करने पर 'विभ्रमा' यक्षिगी प्रसन्न होकर साधक को ग्रभीप्सित फल प्रदान करती है ।

### 'रतिप्रिया' यक्षिगाी-साधन

मन्त्र:--

"ॐ ह्रीं रतिप्रिये स्वाहा।"

साधन विधि—भोजपत्र पर कुं कुम द्वारा एक ऐसी देवी का चित्र बनाए जो गौर वर्गो, ग्राभूषणों से सुसज्जित एवं कमलपुष्पों से ग्रलं-कृत हो। ब्वेत कागज पर भी यह चित्र बनाया जा सकता है।

तदुपरान्त उस चित्र का चमेली के फूलों से पूजन करे तथा उक्त मन्त्र का एक सहस्र जप करे। इस क्रिया को सात दिन तक, तीनों समय करना चाहिए। अर्थात् प्रतिदिन ३००० मंत्र का जप और तीन बार पूजनादि की क्रिया करनी चाहिये। साधन पूरा होने पर अर्द्ध-रात्रि के समय 'रितिप्रिया यक्षिणी' प्रसन्न होकर साधक को पच्चीस स्वर्ण मुद्रा प्रदान करती है—ऐसा तंत्रशास्त्र का कथन है।

# 'सुरसुन्दरी' यक्षिग्गी-साधन

मन्त्र:---

"ॐ हीं ग्रागच्छ ग्रागच्छ सुन्दरि स्वाहा।"

साधन विधि—दिन में तीन बार एकलिंग महादेव का पूजन करें तथा उक्त मंत्र को तीनों काल में तीन-तीन हजार जपे। एक मास तक इस प्रकार साधन करने से 'सुरसुन्दरो यक्षिणी' प्रसन्न होकर साधक के समीप ग्राती है। जब यक्षिणी प्रकट हो, उस समय साधक को चाहिये कि वह उसे ग्रध्य देकर प्रणाम करे। जब यक्षिणी यह प्रश्न करें—"तूने मुफ्ते कैसे स्मरण किया?" उस समय साधक यह कहे—"तू कल्याणी! मैं दरिद्रता से दग्ध हूँ। ग्राप मेरे दोष को दूर करें।" यह सुनकर यक्षिणी प्रसन्न होकर साधक को दीर्घाय एवं धन प्रदान करती है।

## 'म्रनुरागिरगी, यक्षिरगी साधन

मन्त्र:--

"ॐ ह्रीं अनुरागिणि मैथुनिप्रये स्वाहा।"

साधन विधि—इस मन्त्र को भोजपत्र के ऊपर कुंकुम से लिखकर, किसी भी प्रतिपदा से पूजन आरम्भ करे। त्रिकाल में तीन सहस्र मंत्र का जप करे। एक महीने तक इस जप के करने के बाद रात्रि में जप करे तो अर्द्ध रात्रि के समय यक्षिणी साधक पर प्रसन्न होकर, उसे एक सहस्र स्वर्ण-मुद्रा प्रदान करती है—ऐसा तन्त्र शास्त्रों का कथन है।

### 'जलवासिनी' यक्षिरगी साधन

मन्त्र:---

"ॐ भगवन् समुद्रदेहि रत्नानिजलवासो ह्रीं नमस्तुते स्वाहा।" साधन विधि—समुद्र तट पर बैठकर, इस मन्त्र का एक लाख जप करने से 'जलवासिनी' यक्षिग्गी प्रसन्त होकर साधक को उत्तम! रत्न प्रदान करती हैं, ऐसा तन्त्रशास्त्रों में लिखा है।

## 'वटवासिनी' यक्षिग्गी साधन

मन्त्र:---

"ॐ ह्रीं विटपवासिनि यक्षकुलप्रसूते वटयक्षिरिए ऐह्ये हि स्वाहा।" साधन विधि—तिराहे पर जहाँ वटवृक्ष हो, वहाँ पर्वित्र हिर्मिरे, बैठकर, इस मन्त्र को तीन लाख जप करे तो<sup>र क्</sup>र्विचीक्षेमी परिक्रिणी प्रसन्न होकर साधक को वस्त्र, ग्रलंका क्रिजीर व्यक्ति प्रतिमाधिकिती है—ऐसा तंत्रशास्त्रों का कथन है।

# 'चण्डवेगा' यक्षिरगी साधन

4-4:-

''ॐ हीं चिन्द्रके हंसः कीं क्लीं स्वाहा।'' —:हनम साधन विधिना**हाकजंग्यकोगुम काला**ज्ञाह<del>नीहमनिष्द्राभें हेण्यारम्भ</del> कर, पूर्गिसारं।ताज्ञाह्म**्नीयोद्यि**णकां काहमें कालाजाने नायेडः जुद्दे गुरु कि साधन बिधि—वटनृक्ष के ऊपर चढ़कर मौन धारण करके, उक्त दोनों में से किसी भी एक मंत्र को एक लाख बार जपे। तदुपरान्त सात बार मंत्र पढ़कर कांजी से ग्रपने मुख का प्रक्षालन करे। रात्रि के समय में तीन महीने तक इस विधि से जप करने पर 'चण्डवेगा यक्षिणी' प्रसन्न होकर साधक को दिन्य रसायन प्रदान करती है। तन्त्रशास्त्र के ग्रनुसार ये दोनों मंत्र भगवान् शंकर ने स्वयं कहे हैं।

### t 'विशाला यक्षिराी' साधन

मंत्र:--

"ॐ ऐं विशाले कीं हीं बीं क्लीं कीं स्वाहा।"

साधन विधि—चिरमिटी के वृक्ष के नीचे पवित्र होकर इस मंत्र का एक लाख जप करे तथा सौंफ के फूलों को घी में मिलाकर हवन करे तो 'विशाला यक्षिणी' प्रसन्न होकर सावक को दिव्य रसायन भेंट करती है।

# । 'महाभया यक्षिग्गी' साधन

मन्त्र:---

"ॐ क्रीं महाभये क्लीं स्वाहा।"

साधन विधि—साधक मनुष्य की हिड्डियों की माला बनाकर कण्ठ में, दोनों हाथों में तथा दोनों कानों में धारण करे, तत्पश्चात् निर्भय और पिवत्र होकर एक लाख मंत्र का जप करे तो 'महाभया यक्षिगी' प्रसन्न होकर साधक को एक रसायन देती है, जिसे खाने से सब प्रकार के रत्न हस्तगत होते हैं।

# 'चन्द्रिका यक्षिरगी' साधन

मन्त्र:---

"ॐ ह्रीं चन्द्रिके हंसः क्रीं क्लीं स्वाहा।"

साधन विधि—इस मंत्र को शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ग्रारम्भ कर, पूरिंगमा तक ६ लाख की संख्या में तब तक जपे, जब तक कि चन्द्रमा दीखता रहे । साधन पूरा होने पर 'चन्द्रिका यक्षिगों' प्रसन्न होकर साधक को अ्रमृत प्रदान करती है जिसे पीकर साधक चिरजीवी होता है ।

## 'रक्तकम्षला यक्षिग्गी' साधन

मन्त्र:---

"ॐ हीं रक्त कम्बले महादेवि मृतकमुत्थापय प्रतिमां चालय पर्वतान् कम्पय नीलयविलसत हुं हुं स्वाहा।"

सोधन विधि — इस मंत्र का तीन महीने तक जप करने से 'रक्त-कम्बला यक्षिसी' प्रसन्न होकर मृतक को जीवित कर देती है तथा , प्रतिमाग्नों को चलायमान कर देती है — ऐसा तंत्रशास्त्र का कथन है ।

# 'विद्युज्जिह्वा यक्षिरगी' साधन

मंत्र:--

"ॐ कारमुखे विद्युजिह्व ॐ हुं चेटके जय जय स्वाहा।"

साधन विधि—इस मंत्र को १०८ बार जप कर वटवृक्ष के नीचे थोड़े से मीठे भोजन का बिलदान करे। इस प्रकार एक मास तक निरन्तर साधन करने से 'विद्युष्जिद्धा यक्षिणी' स्वयं प्रकट होकर साधक के हाथ से भोजन ग्रहण करती है तथा उसे यह वर देती है कि मैं सदैव तेरे समीप वनी रहूँगी और साधक को भूत, भविष्यत् तथा वर्तमान तीनों काल की बात बता देती है।

# , 'कर्णविशाचिनी यक्षिग्गी' साधन

मन्त्र:---

"ॐ क्रीं समान शक्ति भगवति कर्गो पिशाचिनी चण्डरोषिणि वद वद स्वाहा।"

साधन विधि—पहले इस मंत्र का १०००० जप करे, फिर ग्वार-पाठे को दोनों हाथों पर मलकर शयन करे तो शयन के समय में 'कर्गा पिशाचिनी यक्षिगी' समस्त शुभाशुभ फल को कह जाती है।

#### 'चामुण्डा यक्षिरगी' साधन

मन्त्र:---

"ॐ क्रीं ग्रागच्छ ग्रागच्छ चाम्ण्डे श्रीं स्वाहा।"

साधन विधि— मिट्टी ग्रौर गोबर से पृथ्वी को लीपकर, उसपर कुशा बिछादे, फिर पंचोपचार एवं नैवेद्य से देवी का पूजन कर, रुद्राक्ष की माला से उक्त मंत्र का दस लाख जप करे तो 'चामुण्डा यक्षिणी' प्रसन्न होकर सोते समय ग्रद्धं रात्रि में साधक को सभी शुभाशुभ फल स्वप्न में कह देती है।

### 'चिञ्चिपशाची यक्षिरगी' साधन

मन्त्र:--

"ॐ क्रीं चिञ्चिपशाचिति स्वाहा।"

साधन विधि—नील वर्ग के भोजपत्र के ऊपर गोरोचन, केशर ग्रीर दूध से अष्टदल कमल बनाए। फिर प्रत्येक दल पर माया बीज लिखकर मस्तक पर धारण करे। यन्त्र के स्वरूप को नीचे की श्रोर प्रदिश्ति किया गया है। इसी के श्रनुसार बना ले।



मन्त्र को मस्तक पर धारणा करने के उपरान्त मंत्र का यथा-शक्ति संख्या में जप करे।

इस प्रकार सात दिन तक यत्नपूर्वक जप करने से 'चिञ्चिपशा-ची यक्षिगी' साधक पर प्रसन्त होकर स्वप्न में भूत, भविष्यत् के सब वृत्तान्त को कह देती है।

## 'विचित्रा यक्षिग्गी' साधन

मन्त्र:-

''ॐ विचित्र विचित्र रूपे सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा।"

साधन विधि—वटवृक्ष के नीचे, पिवत्र हों कर उक्त मंत्र का एक लाख बार जप करे तथा बंधूक के फूल, शहद, ग्रन्न ग्रौर दूध — इन सब को मिलाकर हवन करे, तो 'विचित्रा यक्षिणी' प्रसन्न होकर साधक को मनवांछित फल प्रदान करती है।

# 'हंसी यक्षिरगी' साधन

मन्त्र:---

''ॐ हंसि हंसि जनें हीं क्लीं स्वाहा।''

साधन विधि—नगर के भीतर प्रवेश करके, पवित्र होकर उक्त मंत्र का एक लाख जप करे तथा घी में मिले हुए कमल के पत्तों का दशांश घी में हवन करे तो 'हंसी यक्षिणी' प्रसन्न होकर साधक को एक ग्रंजन देती है, जिसे ग्राँखों 'में लगाने से पृथ्वी में गढ़ा हुआ घन दिखाई देने लगता है। साधक को चाहिए कि जब उसे पृथ्वी में गढ़ा धन दिखाई दे तो उसे निभंयता से ग्रहण करले।

# • 'मदना यक्षिग्गी' साधन

मन्त्र:---

"ॐ मदने विडम्बिनी ग्रनंगसगं सन्देहि देहि क्लीं क्रीं स्वाहा।" साधन विधि—पवित्र होकर स्थिर चित्त से इस मंत्र का एक लाख जप करे तथा दूध ग्रौर चमेली के फूलों की एक लाख ग्राहुति दे तो 'मदना यक्षिणी' प्रसन्न होकर साधक को एक गुटिका देती है, जिसे मुँह में धारण करने से मनुष्य अदृश्य हो जाता हूँ, अर्थात् और लोगों को दिखाई नहीं देता।

### 'कालकरिंगका यक्षिगी' साधन

मन्त्र:-

"ॐ ह्रीं क्लीं कालकर्शिके ठः ठः स्वाहा।"

साधन विधि—इस मंत्र का एक लाख जप करे तथा ढाक की लकड़ी, घी और शहद का हवन करे तो 'कालकर्णी यक्षिणी' प्रसन्न होकर साधक को अनेक प्रकार के ऐश्वर्य देती है।

# 'लक्ष्मी यक्षिग्गी' साधन

मन्त्र:--

"ॐ ऐं लक्ष्मीं श्रीं कमलधारिए कलहंसः स्वाहा।" साधन विधि—इस मन्त्र का एक लाख जप करे, फिर ग्रपने घर में बैठकर लाल कनेर के फूलों से दशांश हवन करे तो 'लक्ष्मी यक्षिणी' प्रसन्त होकर साधक को दिव्य रसायन प्रदान करती है।

## 'शोभना यक्षिर्गी' साधन

मन्त्रः —

"ॐ प्रशोक पल्लवाकारकरतले शोभने श्रीं क्षः स्वाहाः" साधन विधि—चतुर्देशी के दिन लाल माला एवं लाल वस्त्र धारण करके इस मन्त्र का एक लाख जप करे तो 'शोभना यक्षिणी' प्रसन्न होकर साधक जो ग्रनेक प्रकार के भोग प्रदान करती है।

# 'नटी यक्षिरगी' साधन

मन्त्रः--

"ॐ ह्रीं क्रीं निट महानिट रूपवित स्वाहा।" साधन विधि—ग्रशोक वृक्ष के नीचे जाकर चन्दन का मण्डल लगाकर देवी का पूजन करके एक सहस्र बार धूप दे तथा एक हजार वार उक्त मंत्र का जप करे। इस विधि से एक महीने तक साधन करे। साधन-काल में रात्रि में केवल एक बार भोजन करे तथा रात्रि में फिर मन्त्र जपकर ग्रद्ध रात्रि में पूजन करेतो 'नटी यक्षिणो' प्रसन्न होकर साधक को रस-ग्रंजन तथा ग्रन्य दिव्य भोग प्रदान करती है।

# 'पद्मिनी यक्षिर्गी<sup>2</sup> साधन

मन्त्र:--

"ग्रो३म् क्रीं पद्मिनि स्वाहा।"

साधन विधि—चौक के भीतर चन्दन का हाथ भर बौका लगाकर 'पद्मिनी यक्षिणी' का पूजनकर गूगल की धूप देकर, एक सहस्र म्राहुति दे तथा एक मास तक रात्रि जागरण करके रात्रि भर यथा- शक्ति संख्या में उक्त मंत्र का जप करे। म्रविध पूरी होने पर 'पद्मिनी यक्षिणी' साधक पर प्रसन्त होकर, ऋईं रात्रि के समय दिन्य भोग तथा धन प्रदान करती हैं।

# विविध यन्त्रोक्त यक्षिग्गी साधन विधि

श्रव विभिन्न तन्त्र ग्रन्थों से उद्धृत कर, विभिन्न यक्षिरिएयों के साधन मंत्र ग्रीर उनकी साधन-विधि का वर्णन किया जाता है। पाठ के भेद के ग्रनुसार जिन यक्षिरिएयों के साधन-मंत्र ग्रीर साधन-विधि में जो ग्रन्तर है, उसे ग्रलग-ग्रलग प्रकार से पृथक्-पृथक् दे दिया गया है। पाठ-भेद से इसमें कई मन्त्र बार-बार प्रयुक्त हुए हैं। साथ ही साधन सम्बन्धी देसी भाषा के मंत्रों को भी इसी प्रकरण में सन्निविष्ट कर दिया गया है।

### साधक के लिये निर्देश

जिस किसी यक्षिणी का साधन करना हो, उसका माता, भगिनी (बहन), पुत्री ग्रथवा मित्र, इनमें से किसी भी स्वरूप का ध्यान करे। मांस-रहित भोजन करे, पान खाना छोड़ दे, किसी का स्पर्शन करे यक्षिणी भैरव सिद्धि फा॰ ३

तथा निश्चिन्त होकर, एकान्त स्थान में मन्त्र का तब तक जप करे, जब तक सिद्धि प्राप्त न हो। जिन यक्षिणियों के साधन के लिए जिस स्थान पर बैठकर मंत्र जाप की विधि का वर्णन किया गया है उनका साधन उसी प्रकार से करना चाहिए।

### (धनदा' यक्षिणी साधन

मंत्र-

"ॐ ऐं हीं श्रीं घनं कुरु कुरु स्वाहा।"

साधन विधि—ग्रश्वत्थ (पीपल) के वृक्ष पर वैठकर उक्त मंत्र का एकाग्रिचित्त से १००० द जप करने से 'धनदा यक्षिणीं' प्रसन्न होकर साधक को प्रदान धन करती है।

## 'पुत्रदा' यक्षिग्गी साधन

मंत्र -

"ॐ ह्रीं ह्री पुत्रं कुरु कुरु स्वाहा।"

साधन विधि—ग्राम के वृक्ष पर बैठकर उक्त मन्त्र का एकाग्र-चित्त से १०००० जक करने से 'पुत्रदा यक्षिणी' प्रसन्न होकर श्रपुत्री साधक को पुत्र प्रदान करती है।

# 'महालक्ष्मी' यक्षिग्गी साधन

मंत्र-

"ॐ ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः।"

साधन विधि—बरगद के वृक्ष पर बैठकर उक्त यंत्र का एकाग्र-चित्त से १००० जप करने ले 'महालक्ष्मी' यक्षिणी प्रसन्न होकर साधक को स्थिर लक्ष्मी प्रदान करती है।

### जया यक्षिगाी साधन

मंत्र-

"ॐ जय कुरु कुरु स्वाहा।"
साधन विधि—ग्राक के पौधे की जड़ में बैठकर उक्त यंत्र का

एकाग्रचित्त से १०००० जप करने से जया यक्षिणी प्रसन्न होकर साथक को सभी कार्यों में विजय प्रदान करती है।

### श्रशुभ क्षयकारिएगी यक्षिएगी साधन

मंत्र-

"ॐ क्लीं नमः।"

साधन विधि—धात्री (ग्राँवला) वृक्ष की जड़ में बैठकर उक्त मंत्र का एकाग्रचित्त से १०००० जप करने से ग्रशुभ क्षयकारिरगी यक्षिणी प्रसन्न होकर साधक के सभी ग्रशुभों (ग्रमंगलों) का विनाश करती है।

#### राज्यप्रदा यक्षिरगी साधन

मंत्र--

"ॐ ऐं ह्रीं नम:।"

साधन विधि—तुलसी के पौधे की जड़ के समीप बैठकर उक्त यंत्र का एकाग्रचित्त से १००० वार जप करने से राज्यप्रदा यक्षिणी प्रसन्न होकर साधक को श्रकस्मात् ही राज्य की प्राप्ति कराती है।

# राज्यदाता यक्षिराी साधन

मंत्र -

"ॐ ह्रीं नमः।"

साधन-विधि—ग्रंकोल वृक्ष पर बैठकर उक्त मंत्र का एकाग्रचित्त से १०००० जप करने से राज्यदाता यक्षिणी साधक पर प्रसन्न होकर, उसे राजाधिराज बनाती है।

### सर्वं कार्यसिद्धिदा यक्षिएगे साधन

मंत्र-

''ॐ वाङ्मयं नमः ऐं।''

साधन विधि—कुंश की जड़ में बैठकर उक्त मंत्र का एकाग्रचित्त से १०००० जप करने से सर्व कार्य सिद्धिदा यक्षिणी साधक पर प्रसन्न होकर उसके सब कार्यों को सिद्ध करती है।

#### वाचासिद्धि यक्षिशा साधन

मंत्र-

"ॐ ह्रीं श्रीं भारत्यै नमः।"

साधन विधि—ग्रपामार्गं पौधे पर बैठकर उक्त मंत्र का एकाग्र-चित्त से १०००० जप करने से वाचासिद्धि यक्षिणी प्रसन्न होकर, साधक की वाचा सिद्ध करती है, ग्रर्थात् साधक जो कहता है, वही होता है।

, सर्व विद्या यक्षिराी साधन

मंत्र-

"ॐ ह्रीं श्रीं शारदायै नमः।"

साधन विधि—ग्रौदुम्बर के वृक्ष पर बैठकर उक्त मंत्र का एकाग्र-मन से १०००० जप करने से सर्व विद्या यक्षिग्गी साधक पर प्रसन्न होकर, उसे सभी चौदह विद्याग्रों की सिद्धि प्रदान करती है।

## सन्तोष यक्षिग्गी साधन

मंत्र-

"ॐ सरस्वत्यै नमः।"

साधन विधि—श्वेत घुंघची की जड़ पर बैठकर उक्त मंत्र का <sup>१</sup> एकाग्रमन से १०००० जप करने से सन्तोष ∫नामक यक्षिणी प्रसन्न होकर साधक को वांछित फल प्रदान करती है।

### िविद्यादाता यक्षिरगी साधन

मंत्र--

ॐ नमो जगन्मात्रे नम:।

साधन विधि — निर्गुण्डी के ∫पौधे पर बैठकर उक्त मन्त्र का एकाग्रचित्त से १००० जप करने पर विद्यादाता यक्षिणी प्रसन्त होकर साधक को विद्या प्रदान करती है।

# सुरसुन्दरी यक्षिगो साधन

मंत्र---

"ॐ ह्रीं ग्रागच्छ ग्रागच्छ सुरसुन्दरी स्वाहा।"

साधन विधि—तिकाल में एकालिंग महादेव की विधिपूर्वक पूजा कर, धूप देकर, उक्त मन्त्र का प्रतिदिन ३००३ की संख्या में जप करे तथा सुरसुन्दरी यक्षिणी को प्रणाम कर ग्रपनी ग्रिमिलापा को प्रकट करता रहे। इस भाँति नियमपूर्वक एक मास तक साधन करने से सुरसुन्दरी यक्षिरणी प्रसन्न होकर साधक को दर्जन देती है। साधक को चाहिए कि यक्षिरणी दर्जन के समय उसे ग्रध्यं देकर ग्रपनी मनो-भिलाषा को प्रकट करे। फलस्वरूप सुरसुन्दरी यक्षिरणी प्रसन्न होकर साधक की धन, ग्रायु एवं चिरजीवन सम्बन्धी इच्छाग्रों को पूर्ण करती है।

# श्रनुरागिरगी यक्षिणी साधन

मंत्र-

"ॐ ग्रनुरागिएा मैथुनप्रिये स्वाहा।"

साधन विधि—किसी भी प्रतिपदा से इस साधन को ब्रारम्भ करना चाहिये। सर्व प्रथम कुं कुम से भोजपत्र के ऊपर उक्त यन्त्र को लिखे फिर तीनों सन्ध्याकाल में उक्त मंत्र का ३००० जप करें। इस प्रकार जब एक महीना पूरा हो जाय, तब ब्राधी रात के समय पूजन करके उक्त मंत्र का ३००० जप को तो अनुरागिणी यक्षिणी प्रसन्त होकर साधक को दर्शन देती है श्रीर उससे उसकी मनोभिलाषा के सम्बन्ध में प्रश्न करती है। उस समय साधक को चाहिए कि वह यक्षिणी के समक्ष अपनी मनोभिलाषा को प्रकट करे। यक्षिणी उसकी पूर्ति कर देती है तथा साधक को प्रतिदिन सहस्र स्वर्ण मुद्राएँ प्रदान करती है। ऐसा तंत्रशास्त्रों में लिखा है।

# ग्रमृता यक्षिगाी साधन

मंक्ष--

"ॐ ह्रीं चण्डिके हंसः ह्रीं क्लीं स्वाहा।"

साधन विधि—इस साधन को किसी भी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ख्रारम्भ कर पूर्णिमा तक – जब तक चन्द्रमा दिखाई दे, करना चाहिए । इस सम्पूर्ण श्रवधि में एक लाख मंत्र का जप करना चाहिए । इसके फलस्वरूप ग्रमृता नामक यक्षिणी साधक की ग्रमृत देकर चिरजीवी बना देती है—ऐसा तंत्र शास्त्रों का कथन है ।

## कर्णपिशाचिनी यक्षिरगी साधन

मंत्र-

"ॐ ह्रीं चण्डवेगिनी वद वद स्वाहा।"

साधन विधि—सर्व प्रथम इस मंत्र का १०००० जप करना चाहिए। तदुपरान्त किसी कृष्ण वर्गा (काले रंग) की क्वारी कन्या को ग्रिभमंत्रित कर उसका पूजन करे ग्रौर उसके हाथों, पाँवों में कुंकुम लगाये। ग्रलकों में मिल्लका-पुष्प तथा कनेर के पुष्प लगाकर लाल रंग के डोरे से वेष्टित करे। इस साधन के द्वारा कर्ण-पिशाचिनी यक्षिणी साधक के वर्शाभूत होकर उसे तीनों लोक ग्रौर तीनों काल के ग्रुभाशूभ का ज्ञान कराती रहती है। साधक को चाहिये कि वह मंत्र सिद्ध हो जाने पर ग्रिभमंत्रित लाल सूत्र, मिल्लका पुष्प तथा लाल कनेर के पुष्प को धारण किये रहे।

### भोग यक्षिएगि साधन

मंत्र-

"ॐ नमो ग्रागच्छ सुरसुन्दरी स्वाहा।"

साधन विधि—स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारए। कर उक्त मंत्र का ६०००० जप करे तथा पंच खाद्य (मेवा) का दशांश हवन कर, उसका दशांश तर्पण करे। पुरश्चरण की पूर्ति तक भूमि में शयन करे। वाएगी को रोके और लघु दूध-भात का भोजन करे तो भोग यक्षिणी सिद्ध होकर साधक को प्रतिदिन स्वर्णमुद्रा देती है।

# मोग यक्षिएगी साधन २

मंत्र-

"ॐ ह्वीं श्रीं क्लीं नमः।"

्र साधन विधि—इस मंत्र का २०००० जप करके नैवेद्य, गरम दूध ग्रीर खीर को भोजन करे तो भोग प्रक्षिणी प्रसन्त होकर साधक का विविध प्रकार के भोग प्रदान करती है ग्रीर भूत-प्रेत पिशाचादि साधक की सेवा करते रहते हैं।

### घनदा यक्षिरगी साधन

मंत्र-

"हां हीं हीं हुँ हैं हीं हः।"

साधन विधि—इस मंत्र का १२५००० जप करने से धनदा यक्षिणी साधक पर प्रसन्न होकर उसे धन प्रदान करती है।

# रमशान यक्षिएते साधन (१)

मंत्र-

"ॐ क्लीं भगवतोभ्यो नमः।"

साधन विधि—इस मंत्र का ५०००० जप करे तथा मद्य के ३ रीते घड़े रख छोड़े, उनमें भोजन करे तो श्मशान यक्षिणी सिद्ध होकर साधक के कान में तीनों लोक की वात कहती है तथा उसे फल-फूल बीज लाकर देती है।

# इमशान यक्षिग्गी साधन (२)

मंत्र-

"ॐ ह्रूं हीं स्फूं रमशाने वासिनी रमशाने स्वाहा।"

साधन विधि — इमशान में नंगा होकर बैठे तथा बाल खोलकर ५०००० मंत्र का जप करे तो इमशान यक्षिणी प्रसन्न होकर साधक को ऐसा वस्त्र देती है, जिसे धारण करने से साधक दूसरों की दृष्टि में अदृश्य हो जाता है।

### वशीकरण यक्षिणी साधन

मंत्र-

"ॐ द्वार देवतायै ह्रीं स्वाहा।"

साधन विधि — नदी के तट पर, पितत्र होकर बैठे तथा इस मंत्र का २६००० जप करके दशांश गूगल तथा घी का हवन करे तो वशी-करण यक्षिणी प्रसन्न होकर साधक को इच्छित वर देती है। इस हवन की भरम जिस स्त्री के शरीर से लगा दी जाय, वह वशीभूत हो जाती है।

### बन्ध मोचन यक्षिरगी साधन

मंत्र--

"ॐ नमो हटेले कुमारी स्वाहा।"

साधन विधि — इस मंत्र का सात दिन तक प्रतिदिन २००० जप करेतथा दशांश दूध ग्रौर घृत का हवन करके एक क्वारी कन्या को पंच खाद्य वरतुक्रों से भोजन कराये तो देवी प्रसन्न होकर साधक को बन्धन मुक्त कर देती है।

# भ्रदृष्टकरण यक्षिणी साधन

मंत्र--

"ॐ कनकवती करवीर के स्वाहा।"

साधन विधि—कृष्णपक्ष की अप्टमी से आरम्भ करके अमावस्या तक प्रतिदिन इस मंत्र का तीन सहस्र जप करे तथा दशांश कड़वे नीम की सिमधाओं पर घृत से हवन करे तो अदृष्टकरण यक्षिणी प्रसन्न होती है। इस हवन की भस्म का तिलक मस्तक पर लगाने से अदृश्य करणा होता है अर्थात् साधक दूसरों की दृष्टि में अदृश्य हो जाता है।

## विद्या यक्षिरगी साधन

मंत्र---

"ॐ ह्रीं वेदमातृभ्यः स्वाहा।"

साधन विधि-इस मन्त्र का २५००० जप करके दशांश पंच मेवा

का हवन करने से विद्या यक्षिएाी सिद्ध होकर साधक को विद्या प्रदान करती है।

# ग्रष्टमहासिद्धि यक्षिर्गो साधन

मंत्र-

',ॐ क्लीं पद्मावती स्वाहा।"

साधन विधि—इस मंत्र का १२००००० जप करके पंच खाद्य (मेवा) का दशांश हवन करने से ग्रष्ट महासिद्धि यक्षिणी प्रसन्न होकर साधक को ग्रष्टमहासिद्धियाँ प्रदान करती है।

## श्रौषधि उत्पादन यक्षिरगी मन्त्र

मंत्र-

"ॐ ह्रीं सर्वते सर्वते श्रीं क्लीं सर्वौषिधि प्राग्एदायिनी नैर्ऋं त्यैनमो नमः स्वाहा।"

साधन विधि—इस मन्त्र का १०८ वार जप करके किसी श्रोषिध को उखाड़ा जाय तो यक्षिगा की कृपा से वह रोगोन्मूलन में विशेष लाभप्रद सिद्ध होती है।

### मार्ग-गमन विघ्ननाञ्चक यक्षिग्री मन्त्र

मन्त्र—

"ॐ नमो सिद्ध विनायकाय सर्वकार्यकर्त्रे सर्वविष्नप्रशमनाय सर्वराजवश्यकरणाय सर्वजनसर्वस्त्रीपुरुषाकर्षणाय श्रीं ॐ स्वाहा।"

साधन विधि—इस मंत्र का प्रतिदिन १०८ बार जप करके जिस कार्य को किया जाता है, वह सिद्ध होता है तथा किसी गाँव को जाते समय यदि इस मन्त्र का १०८ बार जप करके प्रस्थान किया जाय तो, यक्षिगी की कृपा से मार्ग के सब विघ्न दूर होते हैं तथा सब कार्य सिद्ध होते हैं।

## भोग यक्षिराी साधन

मन्त्र---

"ॐ जगत्त्रयमातृके पद्मनिधे स्वाहा।"

साधन विधि—इस मन्त्र को २५०० की संख्या में जप कर पंचलाद्य का हवन करे तो 'भोगयक्षिगी' प्रसन्त होकर साधक को विविध प्रकार के ग्रन्न-भोग प्रदान करती है।

# सिद्धि यक्षिग्गी साधन

मन्त्र---

"ॐ नानाचरगा पद्मावती स्वाहा।"

साधन विधि—इस मन्त्र का १००००० जप करने तथा दशांश घी, गूगल ग्रौर सेवती के फूलों का हवन करने से 'सिद्धि यक्षिणी' प्रसन्न होकर साधक को प्रतिदिन ग्रष्टभोग प्रदान करती है। मन्त्र जाप के समय कलश को चावल, उर्द तथा भोजन की वन्तुग्रों से भरकर रख लेना चाहिए तथा स्वयं मन्त्र का जप करना चाहिए। जब कलश रीता हो जाय, तब समभना चाहिए कि ग्रब देवी प्रसन्न हुई है। उसी समय यन्त्र की सिद्धि भी समभ लेनी चाहिए।

### वशीकरण यक्षिरगी साधन

मन्त्र-

''ॐ नमो सर्वस्त्रीसर्वपुरुषवश्यकारिग्गो श्रीं ह्रीं स्वाहा।''

साधन विधि—यह मन्त्र ७२००० जपने तथा नारियल का दशांश हवन करने से सिद्ध होता है। इसके प्रभाव से 'वशीकरण यक्षिणी' प्रसन्त होकर, साधक जिस व्यक्ति को वशीभूत करने की इच्छा से से जप करता है, उसे वशीभूत कर देती है।

#### मातंगेइवरी यक्षिणी साधन

मन्त्र-

"ॐ ह्रीं ॐ क्लीं नमो मातंगेश्वरी नमः।"

साधन विधि—इस मन्त्र का श्रेष्ठ मुहूर्त में जप करना ग्रारम्भ करे। १०००० मन्त्र का जप करने तथा राल का दशांश हवन करने

से 'मातंगेश्वरी' यक्षिगी प्रसन्न होकर साधक को इच्छित ग्रन्न प्रदान करती है।

## ('विजयदा यक्षिर्गी' साधन

मन्त्र--

"ॐ जीव पातालमर्दने हुं स्वाहा।"

साधन विधि—इस मन्त्र का ५२००० जप करने तथा सेवती के फूल का दशांश हवन करने से 'विजयदा यक्षिगी' प्रसन्न होकर साधक को युद्ध में विजय प्रदान करती है। उसे अद्भृत बल प्राप्त होता है तथा शरीर में घाव नहीं लगता। यदि इस मन्त्र का यात्रा करते समय जप करता रहे तो बहुत चलने पर भी थकावट नहीं आती है।

# - सर्वसिद्धिप्रदाता यक्षिग्गी साधन

मन्त्र-

"ॐ श्रीकाक कमलवर्द्धने सर्वकार्य सर्वार्थान् देहि देहि सर्वकार्यं कुरु परिचर्य्यं सर्वसिद्धि पादुकायां हं क्षं श्रीं द्वादशान्नदायिने सर्वसिद्धि-प्रदाय स्वाहा।"

साधन विधि—इस मन्त्र का १००००० की संख्या में जप करके गेहूँ-चने का दशांश हवन करने से 'सर्वसिद्धि प्रदाता यक्षिग्गी' वीरू-चेटक की प्रसन्तता होती है और वह साधक को सहस्र गौ, स्त्री तथा अनेक वस्तुएँ लाकर देती है। पृथ्वी के समस्त फल-फूल, समस्तद्वीपों के अन्त तथा वस्त्र एवं प्रार्थना करने पर अन्य अनेक प्रचार की वस्तुओं को प्रदान करती है। बुलाने पर शांघ्र ही आ जाती है तथा जो वस्तु माँगी जाय, उसे लाकर देती है।

# रक्तचामुण्डा यक्षिरगी साधन

"ॐ सिद्धि रक्त चामुण्डे घुरंघुरं श्रमुकीवशमानय स्वाहा।" र साधन विधि—इस रक्तचामुण्डा यक्षिणो मन्त्र से श्रभिमंत्रित गुड़हल के सहस्र फूलों से हवन करने पर राजा वशीभूत होता है। कनेर के सहस्र फूलों से हवन करने पर सब लोग वशी्मूत होते हैं। कपूर के साथ सेवती के सहस्र फूलों का हवन करने से द्रव्य-प्राप्ति होती है। जुही के सहस्र फूलों का हवन करने से पृत्र-प्राप्ति होती है। स्त्री का नाम लेकर हवन करने से स्त्री की प्राप्ति होती है। सेमल के सहस्र फूलों का हवन करने से स्त्री की प्राप्त होती है। सेमल के सहस्र फूलों का हवन करने से शत्रु का नाश होता है। निवारी के सहस्र फूलों का हवन करने से शत्रु का नाश होता है। सहस्र कमलों से हवन करने पर स्रकाल में बादल होकर वर्षा होती है। 'स्रमुक रोगी के रोग का नाश हो' इस प्रकार कहते हुए सहस्र कचनार के फूलों से हवन करने पर रोगी का रोग नष्ट होता है। स्रलसी के सहस्र फूलों से हवन करने पर सबकी वृद्धि होती है तथा मूँगरा के सहस्र फूलों से हवन करने पर सुभिक्ष होता है श्रीर वर्षा होती है। यह 'रक्तचामुण्डा यक्षिशी मन्त्र' स्रनेक प्रकार की स्रभि-शलाषाओं को पूर्ण करने वाला है। मन्त्र में जिस स्थान पर 'स्रमुक' शब्द स्राया है, वहाँ साध्य व्यक्ति के नाम का उच्चारण करना चाहिए।

# r पिंगला यक्षिरगी साधन

मन्त्र-

ॐ नमो पिंगले चपले नानापशुमोहिनी स्वाहा।

साधन विधि—मध्याह्न काल के उपरान्त इस मन्त्र का सायंकाल में ५००००० जप करे एवं बाल मेष (मेढ़ का बच्चा) तथा कुक्कुट (मुगें) के गुह्यस्थल का दशांश हवन करे। करंज, शल्लकी, कंकोल और पाटल, इन सब वस्तुओं को रखकर देवी की प्रार्थना करे। मन्त्र-जाप की संख्या पूर्ण हो जाने पर 'पिंगला यक्षिगी' प्रसन्त होकर साधक के पास आती है। उस समय निर्भय होकर सम्पूर्ण रात्रि उसके साथ समागम करे। स्थित न रहे तो वह प्रसन्त होकर साधक को इच्छित वस्तुएँ प्रदान करती है।

# महामाया यक्षिग्गी साधन

मन्त्र-

"ॐ नमो महामाया महाभोगदायिनी हुं स्वाहा।"

साधन विधि—इस मन्त्र का ५००० जप करके स्वयं मिण्टान्न का भोजन करे तथा स्त्रियों का पूजन कर पंचलाद्य (मेवा), घी ग्रौर मुनक्का का दशांश हवन करे तो 'महायक्षिणी' साधक पर प्रसन्न होती हैं। यक्षिणी की कृपा से ग्रपनी स्त्री तथा ग्रन्य सब स्त्रियाँ, जिनकी ग्रभिलापा की जाय, साधक के वशीभूत होती हैं ग्रौर साधक राज-मान्य, वशीभूत करने वाला तथा सुखी होता है। राजा उसे प्रतिदिन पाँच मुद्रा तथा ग्रलंकार ग्रादि भेट करता है।

# उच्छिष्ट यक्षिग्गी साधन

मन्त्र---

# "ॐ जगत्त्रय मातृके पद्मनिभे स्वाहा "

साधन विधि—स्नानादि से पिनत्र होकर ग्रथवा ग्रपिनत्र ग्रवस्था में, बैठे हुए ग्रथवा लेटे हुए, चलते समय ग्रथवा रुकते समय, उच्छिष्ट ग्रवस्था में इस यन्त्र का बीस सहस्र जप करे तो 'उच्छिष्ट यक्षिगो' प्रसन्न होकर साधक को ग्रन्न-वस्त्र से परिपूर्ण करती है।

# प्रेतहर यक्षिएगी साधन

मन्त्र-

# "ॐ ह्रां हीं श्रीं क्लीं नमः।"

साधन विधि —पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर इस मन्त्र का ३२००० जप करे तथा घी, दूध और नैवेच देवी की भेंट करे तो 'प्रेत-हर यक्षिणी' प्रसन्न होती है तथा साधक को भूत, प्रेत, पिशाच, यक्षों के ऊपर ग्राधिपत्य प्राप्त होता है और वे उसकी ग्राज्ञा का पालन कर्ते

### 'क्षीर यक्षिणी' साधन

मन्त्र-

ॐ नमो ज्वालामागिक्यभूषणायै नमः।

साधन विधि—ग्रपने घर के द्वार की वेदिका में बैठकर रात्रि के समय इस मन्त्र का १५०० जप करे तथा घी, दूध सहित प्राथना करे तो 'क्षीरयक्षिणी' प्रसन्न होकर साधक को केले के फल प्रदान करती है।

# 'ग्रन्नपूर्णा यक्षिर्णा' साधन

मन्त्र--

## ॐ नमो मातंगेश्वर्यं नम:।

साधन विधि—रमशान में बैठकर वहाँ की धूलि का सर्वांग में लेप कर इस मंत्र का ३५००० सहस्र जप करने तथा सुगन्धित द्रव्य का दान करने से 'ग्रन्नपूर्या यक्षिणी' प्रसन्न होकर, साधक को दस सहस्र व्यक्तियों के पोषण योग्य ग्रन्न प्रतिदिन प्रदान करती है।

#### 'मातंगी यक्षिणी' साधन

ॐ ह्रीं क्लीं मातंगेश्वर्ये नमः।

साधन विधि—ग्रपने घर में दीपक के सामने बैठ कर उक्त मन्त्र का १००००० जप करके दशांश राल का हवन करने से 'मातंगी यक्षिणी' प्रसन्न होकर साधक को स्त्री, राजलक्ष्मी, महिषी एवं ग्रश्चादि वस्तुएँ प्रदान करती है।

#### 'इमशान यक्षिरगी साधन

मन्त्र-

## ॐ क्रीं भगवतीभ्यो नमः।

साधन विधि—श्रपने सामने स्वनिर्मित तीन पात्र रख कर १०००० मंत्र का जप करे तो 'इमशान यक्षिग्गी' प्रसन्न हो कर साधक से तीनों लोकों की बात कहती श्रौर पर्गा-पुष्प लाकर देती है।

# (माहेन्द्री यक्षिणी' साधन

मन्त्र-

## माहेन्द्री दुलुकुलुहंसः स्वाहा ।

साधन विधि — उपवास करके, इन्द्रधनुष के उदयकाल से आरम्भ कर, एक निर्गुण्डी के वृक्ष के नीचे बैठकर इस मन्त्र का १००००० जप करके दशांश हवन करने से 'माहेन्द्री यक्षिणी' प्रसन्न होकर साधक को पाताल से सिद्धि लाकर देती है. तथा भेंट-भोग लगाती है।

## 'शंखिनी यक्षिणी' साधन

मन्त्र--

ॐ शंखधारिएगी शंखाभरऐगे ह्वां हीं क्लीं क्लीं श्रीं स्वाहा।

साधन विधि—सूर्योदय के समय से श्रारम्भ करके वटवृक्ष के नीचे वैठकर इस मन्त्र का १०००० जप करके तथा मिल्लका के फूलों से घृत-सिंहत दशांश हवन करने से 'शंखिनी यक्षिणी' साधक पर प्रसन्त होकर, उसे प्रतिदिन पाँच स्वर्ण मुद्रा एवं प्राधित वस्तुएँ प्रदान करती है।

# । 'चन्द्रिका यक्षिगों' साधन 🗡

मन्त्र---

ॐ ह्रीं चन्द्रिके हंसः स्वाहा।

साधन विधि—शुक्ल पक्ष की चाँदनी में इस मन्त्र का १००००० जप करने से 'चन्द्रिका यक्षिणी' प्रसन्न होकर साधक को ग्रमृत प्रदान करती है, जिसे पीकर वह चिरजीवी हो जाता है।

### 'मदनमेखला यक्षिरगी' साधन

मन्त्र-

ॐ ह्रं मदनमेखने नमः स्वाहा ।

साधन विधि—मधूक वृक्ष के नीचे १४ दिन इस मंत्र का १००००० । जप करने से 'मदनमेखला यक्षिग्गी' प्रसन्न होकर साधक को दिव्य-ग्रंजन प्रदान करती है।

# । विकला यक्षिग्गी साधन

मन्त्र-

"ॐ विकले ऐं हीं श्रीं क्लैं स्वाहा।"

साधन विधि—घर में बैठकर तीन महीने तक इस मन्त्र का १००००० जप करके कनेर के फूलों का घी सहित दशांश हवन करने अथवा सुरा-धान्य का दशांश हवन करने से 'विकला यक्षिगी' प्रसन्न होकर साधक को इच्छित वस्तु प्रदान करती है।

## लक्ष्मी यक्षिर्गी साधन

मन्त्र---

"ॐ ऐं लक्ष्मी वं श्रीकमलधारिग्गी हंस: स्वाहा।"

साधन विधि—इस मन्त्र का घर में बैठकर १००००० जप करने तथा कनेर पुष्प ग्रीर घृत का दशांश हत्रज्ञ करने से 'लक्ष्मी यक्षिणी' प्रसन्न होकर साधक को रसायन भेंट करती है।

#### मानिनी यक्षिरगी साधन

सन्त्र---

"ॐ ऐं मानिनी ह्रीं एह्ये हि सुन्दरी हंस हंसिमह संगमह स्वाहा।" साधन विधि—इस मन्त्र को चौराहे पर बैठकर १२५००० जपने तथा लाल कमलों का घी के साथ दशांश हवन करने से 'मानिनी यक्षिणी' प्रसन्न होकर साधक को दिव्य खड्ग प्रदान करती है, जिसके द्वारा वह राज्य को प्राप्त कर लेता है।

A . . .

## 'शतपत्रिगो यक्षिगो' साधन

मन्त्र-

ॐ ह्रां शतपत्रिके ह्रीं हीं श्रीं स्वाहा।

साधन विधि—कमल-वन के समीप इस मन्त्र का १००००० जप करे ग्रथवा सेवती के वन में एक लाख जप करके पुत्रों ग्रीर घी का दशांश हवन करे तो 'शतपत्रिका यक्षिग्गी' प्रसन्न होकर साधक को दिव्य-रसायन प्रदान करती है।

## 'सुलोचना यक्षिरगी' साधन

मन्त्र--

ॐ क्लैं सुलोचना द्विदेवी स्वाहा।

साधन विधि—नदी तट पर बैठकर इस मन्त्र का ३००००० जय करें तो 'सुलोचना यक्षिगीं' प्रसन्त होकर साधक को दो पादुकाएँ प्रदान करती है, जिन पर चढ़कर साधक पृथ्वी में मन की गति के समान गमन कर सकता है।

#### विलासिनी यक्षिणी साधन

मन्त्र--

ॐ वरुगाक्ष विलासिनी म्रागच्छागच्छ हीं प्रिय मे भव प्रिया मे भव क्लैं स्वाहा ।

साधन विधि—नदी तट पर बैठकर इस मन्त्र का ५००००० जप करने तथा घृत-गूगल का दशांश हवन करने से 'विलासिनी यक्षिग्गी' प्रसन्न होकर साधक को सौमाग्य प्रदान करती है।

## 'नटो यक्षिरगी' साधन

मन्त्र--

ॐ ह्रीं निट महानिट स्वरूपवती स्वाहा। यक्षिणी भैरव सिद्धि, फा॰ ४ साधन विधि—पूर्णिमा के दिन अशोक वृक्ष के नीचे जाकर, चन्दन से सुन्दर मण्डल बनाकर देवी की पूजा करके धूप दे तथा उसी दिन से आरम्भ करके, एक महीने तक प्रतिदिन १००० मन्त्र का जप करे। रात्रि को भोजन करके, पूजा करने के बाद अर्द्धरात्रि में जप करना चाहिए। इस साधन से 'नटी यक्षिणी' प्रसन्न होकर साधक को निधि रस, अंजन तथा दिव्य योग प्रदान करती है। इस मन्त्र के जप के लिए चन्दन की माला बनानी चाहिए।

## कामेश्वरी यक्षिराी' साधन

मन्त्र--

ॐ ह्रीं ग्रागच्छागच्छ कामेश्वरी स्वाहा।

साधन विधि—पिवत्र होकर, एकासन पर बैठ, तीनों सन्ध्यात्रों में इस मन्त्र का एक-एक सहस्र जप करे तथा रात्रि के समय पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य ख्रादि से देवी का पूजन कर मन्त्र का जप करे ब्रौर प्रसन्न रहे तो 'कामेश्वरी यक्षिणी' प्रसन्न होकर ख्राधी रात के समय प्रकट होकर साधक को दिव्य रस-रसायन देती है।

### 'स्वर्णरेखा यक्षिगो' साधन

मन्त्र--

ॐ वर्करशाल्मले सुवर्णरेखे स्वाहा ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं हुः स्वाहा।

साधन विधि—एकलिंग महादेव का षडंग विधिपूर्वक पूजन करके, कृष्णपक्ष की पूर्व संध्या से ग्रारम्भ करके एक मास तक इस मन्त्र का प्रतिदिन १००० जप करे तथा ग्रन्त में रात्रि में भोजन करे तो 'स्वर्णरेखा यक्षिग्गी' प्रसन्न होकर श्रद्धरात्रि के समय साधक को ग्रलंकारादि प्रदान करती है। छै: मास तक इस क्रिया को करते रहने से साधक के शरीर को दिव्य बना देती है। 'ह्रां' इत्यादि से हृदयादि न्यास करना चाहिए।

# 'सुरसुन्दरी यक्षिग्गी' साधन

मन्त्र-

ॐ ह्रीं यागच्छ यागच्छ सुर सुन्दरी स्वाहा ।

साधन विधि—एकलिंग महादेव की मूर्ति के समक्ष मिष्टानन, गूगल, घृत का हवन करे तथा तीनों संध्यात्रों में प्रतिदिन ३००० मन्त्र का जप करे। इस प्रकार एक मास तक निरन्तर साधन करने से 'सुरसुन्दरी यक्षिणी' प्रसन्न होकर साधक के समझ प्रकट होती है। यक्षिणी जब प्रकट हो, उस समय साधक को चाहिए कि वह अर्ध्य देकर उसे प्रणाम कहे। जब यक्षिणी कहे—'क्या इच्छा है ?' उस समय उसे उत्तर दे—'हे देवो ! मैं दारिद्रय से व्याकुत हूँ, अतः आप मेरे दारिद्रय का शीघ्र नाश करें।' तब यक्षिणो प्रसन्न होकर साधक को निधि एवं चिर-जीवन प्रदान करती है।

### 'प्रमोदा यक्षिर्गा' साधन

मन्त्र--

''ॐ ह्रीं प्रमोदाय स्वाहा।''

साधन विधि—रात्रिको उठकर इस मन्त्र का प्रतिदिन १००० जप करे। इस प्रकार एक मास तक साधन करने से 'प्रमोदा यक्षिणी' प्रसन्न होकर साधक को निधि प्रदान करती है।

# 'ब्रनुरागिरगी यक्षिरगी' साधन

मन्त्र-

ॐ ह्रीं म्रनुरागिगी मैथुनप्रिये स्वाहा ।

साधन विधि—प्रथम भोजपत्र पर कुं कुम से देवी की मूर्ति लिखे। फिर प्रतिपदा से आरम्भ करके पूर्णिमा तक तीनों काल में पूजन करके प्रतिदिन ३००० का जप करे तो 'अनुरागिणो यक्षिणी' प्रसन्न होकर अर्द्धरात्रि में साधक को दर्शन तथा प्रतिदिन एक सहस्र स्वर्ण-मुद्रा प्रदान करती है।

### 'पद्मकेशी यक्षिरगी' साधन

मन्त्र-

# ॐ ह्रीं नखकेशी कनकवती स्वाहा।

साधन विधि— मन्त्री गन्धर्व के घर जाकर २१ दिन तक देवी की पूजा करके प्रतिदिन १००० मन्त्र का जप करे। रात्रि में भोजन करे तथा एकाग्रचित्त से रहे तो 'पद्मकेशी यक्षिगी' प्रसन्न होकर, अर्द्धरात्रि के समय साधक को दर्शन देती है और उसकी कामना पूर्ण करती है।

## 'महायक्षराो' साधन

मन्त्र---

# ॐ ह्रीं महायक्षिशा भामिनि प्रिये स्वाहा।

साधन विधि—रिव ग्रथवा चन्द्रवार से ग्रारम्भ करके प्रथम तीन दिन करके माला, गंध ग्रौर स्नानादि उपचारों से देवी की पूजा करें। तदुपरान्त ग्रह्मा लगने पर मन्त्र जपना ग्रारम्भ करें ग्रौर ग्रह्मा के मोक्ष तक मन्त्र का जप करता रहे तो 'महायक्षिस्मी' प्रसन्न होकर साधक को इच्छित वस्तु प्रदान करती है।

### 'पश्चिनी यक्षिरगी' साधन

मन्त्र--

# ॐ ह्रीं पिद्मिनि स्वाहा।

साधन विधि—स्नानोपरान्त पूजा की सामग्री एकत्र कर, चन्दन सुगन्ध से एक हाथ प्रमारा मण्डल का निर्मारा करे। उसमें 'पद्मिनी यक्षिराी' की पूजा कर, गूगल की धूप दे तथा प्रतिदिन १००० मन्त्र का जप करे। एक मास तक इस प्रकार साधन करने से 'पद्मिनी यक्षिणी' प्रसन्त होकर अर्द्ध रात्रि के समय साधक को निधि एवं दिव्य योग प्रदान करती है।

#### 'कनकवती यक्षिरगी' साधन

मन्त्र--

ॐ ह्रीं ग्रागच्छ ग्रागच्छ कनकवती स्वाहा।

साधन विधि—वटवृक्ष अथवा बेल के वृक्ष के नीचे चन्दन से अच्छा मण्डल बनाकर, नैवेद्य की कल्पना कर, 'कनकवती यक्षिग्गी' का पूजन करे तथा शशा-मांस की आहुति दे। सात दिन तक इस विधि से साधन करने पर 'कनकवती यक्षिणी' प्रसन्न होकर साधक को उत्तम अंजन प्रदान करती है। उसे आँखों में लगा कर साधक पृथ्वी के भीतर गढ़े हुए निधि (खजाने) का दर्शन कर सकता है तथा उसे भी कर सकता है।

#### 'रतिप्रिया यक्षिरा।' साधन

मन्त्र--

# ॐ ह्रीं रतिप्रिये स्वाहा।

साधन विधि—शंखलिप्त पट्टवस्त्र के ऊपर गौरवर्ण देवी की एक ऐसी मूर्ति बनाये, जो हाथ में कमल तथा समस्त अलंकारों को धारण किये हुए हो। फिर जाती पुष्प और धूप से उसका पूजन करे तथा एक सप्ताह तक प्रतिदिन एक सहस्र मन्त्र का जय करता रहे। इस प्रकार ये साधन करने पर 'रितिप्रिया यक्षिणों प्रसन्त होकर अर्द्ध - रात्रि के समय साधन को दर्शन देती है तथा प्रतिदिन २५ स्वर्ण-मुद्रा प्रदान करती है। उन स्वर्णमुद्राओं को प्रतिदिन ही खर्च कर देना चाहिए। अपने पास बचाकर नहीं रखना चाहिए—ऐसा तंत्र-ग्रंथों का कथन है।

### ,मनोरा यक्षिरगी' साधन

मन्त्र--

ॐ ह्रीं सर्वकामदे मनोहरे स्वाहा।

साधन विधि—नदी के तट पर किसी पिवत्र स्थान में चन्दन से मण्डल बना कर विधिपूर्वक 'मनोहरा यक्षिणी' का पूजन और ध्यान करें। तदुपरान्त सात दिन तक १०००० मन्त्र का जप करें तो 'मनोहरा यक्षिणी' प्रसन्न होकर साधक को प्रतिदिन सौ स्वर्णमुद्रायें देती हैं। उन स्वर्ण मुद्राओं को प्रतिदिन खर्च कर देना चाहिए। यदि उन्हें बचाकर रक्खा जायगा, तो यक्षिणी क्रुद्ध होकर स्वर्ण-मुद्रा देना बन्द कर देगी।

'मनोहरा यक्षिणी' के ध्यान का मन्त्र इस प्रकार है— कुरंगनेत्रां शरिदन्दुवक्त्रां लिम्बाधरां चन्दनगंध माल्याम् । चीनांशुकीं पीनकुचांमनोज्ञां इयामा सदा कामकरां विचित्राम् । ध्यायेम् ।

### 'कालिका देवी यक्षिरगी' साधन

मन्त्र---

## ॐ कालिकादेव्यै स्वाहा ।

साधन विधि —गोशाला में बैठकर इस मन्त्र का २००००० की संख्या में जप करे तथा घृत के साथ दशांश होम करे तो 'कालिकादेवी यक्षिणी' प्रसन्न होकर मध्यरात्रि में साधक को ग्रभीप्सित वर प्रदान करती है।

#### 'कर्णपिशाचिनी यक्षिरगी' साधन

मन्त्र-

ॐ कर्णपिशाचिनि पिंगललोचने स्वाहा।

साधन विधि—पूजा-स्थान में बैठकर एक लाख मंत्र का जप करे, दशांश घृत का हवन करे तथा एक समय तिल की तिलवटी खाय तो 'कर्गंपिशाचिनी यक्षिणी' प्रसन्न होकर साधक के कान में तीनों लोकों की बात कहती•है एवं पाताल का द्रव्य दिखा देती है।

### 'विचित्रा यक्षिर्गो' साधन

मन्त्र--

ॐ विचित्रे चित्ररूपेगा सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा।

साधन विधि—पिवत्र हो, वटवृक्ष के नीचे बैठ कर १००००० मंत्र का जप करे। तत्पश्चात् शहद, घृत श्रौर दूध मिला कर बन्धूक के फूलों से योनिकुण्ड में दशांश हवन करे तो 'विचित्रा यक्षिग्गी' प्रसन्त होकर साधक को श्रनेक प्रकार की विभिन्न वस्तुयें प्रदान करती है तथा उसके मनोरथों को पूरा करती है।

# 'महानन्दा यक्षिराी' साधन

मन्त्र-

एं हीं महानन्दे भीषरो हीं हुं स्वाहा।

साधन विधि—ितराहे पर बैठ कर इस मन्त्र का एक लाख जप करे तथा दशांश घी एवं गूगल का होम करे तो 'महानन्दा यक्षिरगी' प्रसन्न होकर साधक को विचित्र सिद्धि प्रदान करती है।

### 'नखकेशी यक्षिरगी' साधन

मन्त्र-

ॐ ह्रीं नखकेशि कनकवति स्वाहा।

साधन विधि—यक्ष के घर में जाकर, नंगा होकर २१ दिन तक इस मन्त्र का जप करें तथा रात्रि के समय में पूजा करें। मंत्र का आवर्तन एकाग्रचित्त से करें तो 'नखकेशी यक्षिणी' प्रसन्न होकर ग्रर्डं -रात्रि के समय साधक को मनवांछित वस्तु प्रदान करती है।

## सिंद्धेश्वरी यक्षिगी' साधन

मन्त्र---

ॐ कुवल्ये हिलि हिलि तु तु तु सिद्धि सिद्धे स्वरी हीं स्वाहा।

साधन विधि—उक्त मन्त्र का तीन लाख की संख्या में जप करके दशांश गूगल का तथा एक लाख कमलों का होम करे। "सर्वांगलोचना के चित्र को पट्ट वस्त्र पर लिखकर, होम के अन्त में ध्यान करे तो 'सिद्धे श्वरी यक्षिणी' प्रसन्न होकर साधक को अभीष्सित धन प्रदान करती है।

### विभ्रमा यक्षिग्गी साधन

मंत्र--

ॐ हीं विभ्रम रूपे विभ्रमे कुरु कुरु एह्योहि भगवति स्वाहा। साधन विधि—श्मशान में जाकर, निर्भय हो, उक्त मंत्र का दो लाख जप करे ग्रौर दशांश घी का हवन करे तो विभ्रमा यक्षिणी प्रसन्न होकर साधक को पचास मनुष्यों का भोजन प्रतिदिन प्रदान करती है।

### भोजनदा यक्षिर्गो साधन

मंत्र-

ॐ हीं जलपािएानि ज्वल ज्वल हुँ ल्वुं स्वाहा ।

साधन विधि—शाक, यूष, दूध, सत्तू का भोजन करके किसी क्वेत वस्तु के आसन पर बैठकर, प्रतिदिन पूजन करके उक्त मंत्र का १३००००० जप करे। तदुपरान्त खीर की एक सहस्र आहुतियाँ देकर हवन करे तो भोजनदा यक्षिग्गी, प्रसन्न होकर साधक को प्रतिदिन एक सहस्र व्यक्तियों का भोजन प्रदान करती है तथा अत्यन्त लम्बी आयु देती है—ऐसा तंत्र शास्त्रों में कहा गया है।

# सुलोचना यक्षिणी साधन

मंत्र--

ॐ भूते सुलोचने लवुं।

साधन विधि—एक लाख कमल दलों का हवन करके उक्त मंत्र का ११०००० जप करके चन्द्रग्रहण में हवन करे ग्रथवा मालती पुष्पों का हवन करके १२००० मंत्र का जप करके सूर्य ग्रहणा में हवन करे। जब ग्रहण मुक्ते हो, तब मंत्र सिद्ध हो जाता है। मंत्र सिद्ध हो जाने पर सुलोचना यक्षिग्गी प्रसन्न होकर साधक द्वारा एक सहस्र वार मंत्र का जप पुन: किये जाने पर एक सहस्र मनुष्यों का भोजन प्रदान करती है।

# रतिप्रिया यक्षिरगी साधन

मंत्र-

# ॐ ह्रीं रतिप्रिये स्वाहा।

साधन विधि—शंख मृत्तिका को पट्ट में लगाकर, उसके ऊपर गौर वर्गा, हाथ में कमल लिये, सर्वाभूषण धारिरगी देवी की मूर्ति लिखकर, जाती पुष्पादि चढ़ा कर, उक्त मंत्र का प्रतिदिन १०००० जप करे तो रितिप्रिया यक्षिणी प्रसन्न होकर अर्द्ध रात्रि के समय साधक को प्रतिदिन पच्चीस स्वर्गा-मुद्रा प्रदान करती है।

### कर्गा पिशाचिनी यक्षिरगी साधन

मंत्र--

ॐ हीं चः चः कम्बलके गृहण पिण्डं पिशाचिके स्वाहा

साधन विधि—इक्कीस दिन तक प्रतिदिन सूँ उदयास्त के समय मंत्र का जप करें तथा भ्रपने ब्राहार में से एक पिण्ड सन्ध्या के समय ऊपर छत पर फेंक दे तो तीन सप्ताह में कर्णापशाचिनी यक्षिणी प्रसन्न होकर साधक की शैया पर ब्राती है ब्रौर उसे प्रतिदिन २५ स्वर्णमुद्रा प्रदान करती है तथा साधक जो कुछ पूछता है, उसका उत्तर कान में तुरन्त कह देती है।

# चन्द्रगिरा यक्षिग्गी साधन

मंत्र-

ॐ गुलु गुलु चन्द्रामृतमिय श्रवजातिलं हुल् हुलु चन्द्रणि रे स्वाहा। साधन विधि — घर में श्रथवा वन में इस मंत्र का १००००० जप करे तथा प्रतिदिन पुष्प, धूपादि से पूजन कर पंचामृत द्वारा दशांश हवन करे तो चन्द्रगिरा यक्षिणी प्रसन्न होकर साधक को प्रति दिन एक सहस्र स्वर्ण-मुद्धा प्रदान करती है।

# सुरसुन्दरी यक्षिणी साधन

मन्त्र-

ॐ ह्रीं ग्रागच्छ सुरसुन्दरि स्वाहा।

साधन विधि—तीनों संध्याश्रों में एकलिंग महादेव का पूजन कर उक्त मंत्र का १००० जप करे। जब सुरसुन्दरी यक्षिणी प्रसन्न होकर प्रकट हो श्रौर साधक से पूछे कि 'तुम क्या चाहते हो ?' उस समय साधक कहे—'हे देवी ! मैं दरिद्रता से दग्ध हो रहा हूँ, ग्रतः तुम मेरे दारिद्रय का नाश करो।' तब यक्षिणी प्रसन्न होकर उसे धन तथा दीर्घायु प्रदान करती है।

# अनुरागिएगी यक्षिरगी साधन

मन्त्र-

ॐ ह्रीं ग्रनुरागिणी मैथुनप्रिये स्वाहा।

साधन विधि—भोज पत्र के ऊपर कुंकुम से यक्षिणी की प्रतिमा लिखकर प्रतिपदा से पूजन ग्रारम्भ करे तथा तीनों काल की संघि में उक्त मंत्र का तीन सहस्र जप करके रात्रि के समय पूजन करे। एक मास तक यह क्रम बनाये रहे तो ग्रनुरागिणी यक्षिणी प्रसन्न होकर ग्रर्द्ध रात्रि के समय साधक को दर्शन देती है तथा प्रतिदिन एक सहस्र स्वर्ण-मुद्धा प्रदान करती है।

### कामेश्वरी यक्षिरगी साधन

मन्त्र-

ॐ ह्रीं सर्व कामदे मनोहरे स्वाहा।

साधन विधि—नदी तट पर किसी श्रेष्ठ स्थान में चंदन द्वारा सुन्दर मण्डल बना कर देवी की पूजा करे तथा उक्त मंत्र का प्रतिदिन २००० की संख्या में जप करे। इस प्रकार तीन सप्ताह तक जप करने से कामेश्वरी यक्षिग्गी प्रसन्न होकर साथक को प्रतिदिन सहस्र स्वर्ग-मुद्रा प्रदान करती है। साधक को चाहिये कि वह उन स्वर्ग-मुद्राश्रों को प्रतिदिन च्यय कर दिया करे अन्यथा यक्षिग्गी कृद्ध होकर स्वर्ग-मुद्रा देना वंद कर देती है।

### शंखिनी यक्षिगाी साधन

मंत्र---

ॐ हीं शंख धारिणि शंखाभरेंगे हां हीं क्लीं ऐं ग्रां स्वाहा । साधन विधि—प्रातःकाल सूर्योदय के समय मंत्र का १०००० की संख्या में जप करें। इस प्रकार एक मास तक जप ग्रौर पूजन करें। शुद्ध पट वस्त्र पर यक्षिणी की मूर्ति बना कर क्वेत पुष्प तथा खीर से पूजन करें। कनेर की लकड़ी ग्रौर घी से दशांश होम करें तो शंखिनी यक्षिणी प्रसन्न होकर साधक को प्रतिदिन पाँच रुपये देती है।

## त्यागा यक्षिरगी साधन

मंत्र-

ॐ ग्रहोत्यागि ममत्यागार्थं देहि मे वित्तं वीर सेवितं स्वाहा।

साधन विधि—इस मंत्र का ४००००० जप करने से त्यागा यक्षिणी प्रसन्न होकर साधक को भोग के निमित्त ग्रनेक प्रकार की वस्तुयें प्रदान करती है।

## स्वामीश्वरी यक्षिशा साधन

मंत्र—

ॐ ह्रीं स्रागच्छ स्वामीश्वरि स्वाहा । साधन विधि—एकान्त एवं पवित्र स्थान में बैठकर तीनों संध्यास्रों में उक्त मंत्र का २००० जप करे। इस प्रकार एक मास तक निरन्तर जप करे, तदुपरान्त पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, घृतपूर्ण दीपक से रात्रि के समय, एकाग्रचित्त होकर पूजन करे तो स्वामीश्वरी यक्षिणी प्रसन्न होकर ग्रद्ध रात्रि के समय साधक को दिव्य रसायन, वस्त्र श्रौर श्रवंकार मेंट करती है।

#### वटयक्षिरगी साधन

मंत्र---

ॐ हीं श्रीं वटवासिनि यक्ष कुल प्रसूते वट यक्षिणि ऐह्योहि स्वाहा।

साधन विधि—तिराहे पर स्थित वट वृक्ष के नीचे बैठकर रात्रि के समय उक्त मंत्र का ३००००० जप करने से वट यक्षिगी प्रसन्न होकर साधक को दिव्य वस्त्र, श्रलंकार, रस-रसायन श्रौर ग्रंजन प्रदान करती है।

## चन्द्रयोगिनी यक्षिरगी साधन (१)

मंत्र---

ॐ नमो भगवते रुद्राय चन्द्रयोगिने स्वाहा ।

साधन विधि—वट वृक्ष के ऊपर चढ़कर उक्त मंत्र का १००००० जप करके, सात बार मंत्र पढ़कर काँजी से अपना मुँह घोये तथा रात्रि में दो पहर तक जप करे तो वट यक्षिएी प्रसन्त होकर साधक को दिव्यरस-रसायन प्रदान करती है एवं ग्रनेक क्षुद्र कमों की सिद्धि देती है।

# चन्द्रयोगिनी यक्षिरगी साधन (२)

मंत्र---

ॐ हीं नमश्चन्द्रद्रवे कर्णाकर्णं काररणे चंद्रयोगिने स्वाहा ।

साधन विधि — इस मंत्र की साधन विधि भी पूर्वोक्त मंत्र की ही भौति है।

### विशाला यक्षिरगी साधन

मन्त्र-

ॐ हीं विशाले द्रां द्रं क्लीं एहा हि स्वाहा।

साधन विधि—इमली के वृक्ष के नोचे बैठकर इस मन्त्र का १००००० जप करने से विशाला यक्षिणी प्रसन्न होकर साधक को दिव्य रस-रसायन भेंट करती है।

# भास्करी यक्षिग्गी साधन

मन्त्र-

ॐ नमो उच्चेसटे चाण्डालिनि क्षोभिणि दह दह द्रव द्रव त्रान पूरी श्री भास्करी नमः स्वाहा।

साधन विधि—इस मन्त्र का १००००० जप करने से भास्करी यक्षिग्गी प्रसन्न होकर, साधक को इच्छित वस्तुयें प्रदान करती है।

## ग्रन्नपूर्णा यक्षिर्णो साधन

मन्त्र-

ॐ नमां ईश्वर चल ब्रह्म केशरि रिद्धि सिद्धि दीन्ही हमारे हाथ, भरो भंडार, बास करो सुखी रक्षा कर श्री ग्रन्नपूर्णा ज्वालामुखी चोखा एक।

साधन विधि—इस मन्त्र का पहले १०००० जप करे । तदुपरान्त २२१२३ बार जप करे तो अन्नपूर्णा यक्षिग्गी प्रसन्न होकर साधक को विविध प्रकार की भोज्य वस्तुएँ प्रदान करती है ।

# पात्रपूर्णा यक्षिगो साधन

मन्त्र--

ॐ नमो गुप्त वोरवर मञ्जान सब कोण मानै तेरी ग्रान गंगा की

लहर जमना को प्रमान। या कोठार राजा का भंडार राजा प्रजा लागे है पाँच राती ऋद्धि लाव नव नाथ चौरासी सिद्ध का पात्र भरा जो हमार, पात्र भरो न भरो तो पार्वती का चीर चौधा करो फुरो मन्त्र ईश्वरो वाच।

साधन विधि—इस मन्त्र को १०००० जप करने से पात्रपूर्णा यक्षिणी प्रसन्त होकर साधक को विविध प्रकार की भोजन-सामग्री प्रदान करती है।

## भण्डारपूर्गा यक्षिरगी साधन

मन्त्र-

ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं वामे नमः।

साधन विधि—दीप मालिका के दिन इस मन्त्र को २०२८ की संख्या में जपकर लक्ष्मी को सिन्दूर चढ़ावे तथा धूप, दीप, पुष्पों से पूजन करे तो भण्डार पूर्णा यक्षिणी प्रसन्त होकर, साधक के भण्डार को ग्रटल बनाये रखती है।

### कनकवती यक्षिणी साधन

मन्त्र-

ॐ ह्रौं ग्रागच्छ कनकवती स्वाहा।

साधन विधि—गौरवर्ण, हाथ में कमल लिये हुए कनकवती के चित्र का चमेली के पुष्पों से पूजन कर, पच्चीस दिन तक उक्त मन्त्र का प्रतिदिन २१०० जप करे तो कनकवती यक्षिणी प्रसन्न होकर अर्द्धरात्रि के समय साधक के समीप प्रकट होकर उसे इच्छित वस्तु प्रदान करती है।

## चामुण्डा यक्षिरगी साधन

ॐ नमो चामुण्डे प्रचण्डे इन्द्राय ॐ नमो विप्र चाण्डालिनी शोभिनी प्रकिषणी कर्षय स्नाकर्षय द्रव्यमानय प्रबलमानय हुँ फट् स्वाहा। साधन विधि—प्रथम दिन उपवास कर शीतलता से रहे, क्रोध न करें। पृथ्वी पैर शयन करें। मीठा भोजन करें तथा भोजन करते-करते छोड़ दे। फिर ग्रपवित्र स्थान में मन्त्र का जप करें। प्रतिदिन १००० मन्त्र का जप करें। २१ दिन तक जप करने रहने से सिद्धि प्राप्त होती है। ग्रारम्भ में सात दिन तक पृथ्वी पर शयन करे। उस ग्रविध में ग्राश्वर्य दिखाई देंगे। तीसरे दिन स्वप्न में यक्षिणी का रौद्र रूप दिखाई देता है। यदि स्वप्न में दिखाई न दे तो २१ दिन तक फिर जप करे। उस स्थित में 'चामुण्डा यक्षिग्गी' का स्त्री रूप प्रत्यक्ष दिखाई देता है। उसे देखकर भयभीत न हो। उस रूप द्वारा छल करने पर भी डरें नहीं। वह ग्रभक्ष वस्तु लाकर दे, ग्रनाचार करें फिर भी मन को शंकित न करें तो मंत्र सिद्ध हो जाता है ग्रौर लक्ष्मी प्रत्यक्ष होकर, साधक के घर में निवास करती है।

## 'पद्मावती यक्षिर्गी' साधन

मन्त्र:---

"ॐ नमो घरगीन्द्रा पद्मावती स्रागच्छ स्रागच्छ कार्यं कुरु कुरु जहाँ भेजूँ वहाँ जास्रो, जो मगाऊँ सो स्रान देस्रो । स्रान न देवो तो श्री पारसनाथ की स्राज्ञा सत्यमेव कुरु कुरु स्वाहा ।"

साधन विधि—पूर्व श्रथवा श्राग्नेय दिशा की श्रोर मुँह करके बैठे तथा कार्तिक बदी त्रयोदशी से श्रारम्भ करके प्रतिपदा तक इस मंत्र का प्रतिदिन एक सहस्र जप करे तो ंपदमावती यक्षिणी' प्रसन्न होकर साधक को इच्छित वस्तु लाकर देती है।

# 'महामाया यक्षिग्गी' साधन (१)

मन्त्रः---

"ॐ ह्रीं महाभये हुं फट् स्वाहा।"

साधन विधि — मनुष्य के कण्ठ, कान और हाथ की हिंड्डयों की माला बनाकर, अपने गले में धारणा करे तथा इमज्ञान में बैठकर, निर्भय हो, उक्त मंत्र का १००००० जप करे तो 'महामाया यक्षिणी' प्रसन्न होकर साधक को रसायन प्रदान करती है, जिसके द्वारा साधक पर्वतों को भी चलायमान कर सकता है तथा बलिष्ठ एवं पलित केशों (श्वेत केश) से मुक्त होकर, चिरजीवी बना रहता है।

## 'महामाया यक्षिगो' साधन (२)

मन्त्र:--

''ब्लीं स्वाहा।''

साधन विधि—इस मंत्र की साधन विधि भी पूर्वोक्त मंत्र की भाँति ही है।

## 'चन्द्रिका यक्षिग्गी' साधन

मन्त्र:-

"ॐ ह्नीं चन्द्रिके हंसः (क्लीं) स्वाहा ।"

साधन विधि चुक्ल पक्ष में जब तक चाँदनी दिखाई देती रहे, इस मंत्र का जप करना चाहिये। इसके प्रभाव से 'चिन्द्रका यक्षिणी' प्रसन्न होकर साधक को अमृत प्रदान करती है, जिसे पीकर, वह चिरजीवी हो जाता है।

### 'माहेन्द्र यक्षिर्गो' साधन

मन्त्र:--

"ऐं ह्रीं ऐन्द्रिमाहेन्द्रि कुलु कुलु चुलु चुलु हंसः स्वाहा।" साधन विधि—जिस समय धाकाश में इन्द्र धनु का उदय हो, उस समय निर्मुण्डी के वृक्ष के नीचे बैठकर इस मंत्र का जप श्रारम्भ करे। एक लाख मंत्र जपने से 'माहेन्द्र यक्षिणी' प्रसन्त होकर साधक को पाताल की सिद्धि तथा ग्रभोप्सित वस्तुयें प्रदान करती है।

# कमलसुन्दरी यक्षिए। साधन

मंत्र:--

"ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं प्लं कमलसौंदर्यं नमः विस्तर विस्तर स्वाहा।"

साधन विवि—धूप-दीप से पूजन करके इस मंत्र का १००००० जप करने से 'क्मलसुन्दरी यक्षिणी' प्रसन्न होकर साधक को अभी-प्सित फल प्रदान करती है।

### 'स्वर्णरेखा यक्षिराी साधन

मन्त्र:---

"ॐ चर्क चर्क शाल्मल स्वर्गिरेखे स्वाहा।"

साधन विधि—एकलिंग महादेव का पडंग विधि से पूजन कर, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा की पूर्व सन्ध्या से इस मंत्र का जप ग्रारस्भ करे। एक मास तक प्रतिदिन ५००० मंत्र का जप करे। मासान्त में पूजन करे तथा रक्तवर्ण देवता का एकलिंग में ध्यान करते हुए, रात्रि के समय पुनः मूल मंत्र का जप करे तो ६ महीने में सिद्धि प्राप्त होती है। मंत्र सिद्ध हो जाने पर स्वर्णरेखा यक्षिणी ग्रर्द्ध रात्रि के समय प्रसन्न होकर साधक को दिव्य ग्रंजन, वस्त्र तथा ग्रलंकार प्रदान करती है।

# 'प्रमोदा यक्षिली' साधन

मन्त्र:--

# "ॐ ह्रीं प्रमोदायै स्वाहा ।"

साधन विधि—ग्रद्धं रात्रि के समय प्रतिदिन १००० मंत्र का जप करने से यह मंत्र एक महीने में सिद्ध होता है। उस समय 'प्रमोदा यक्षिणी' प्रसन्त होकर साधक को निधि (पृथ्वी में गढ़े हुए गुष्त खजाने) का दर्शन कराती है।

### 'रतित्रिया यक्षिरगी' साधन

मन्त्र:--

"ॐ हीं यक्षिणी भामिनी रतिप्रिये स्वाहा।"

यक्षणी भैरव सिद्धि, फा० ५

साधन विधि—चन्द्र-प्रहरा से तीन दिन पूर्व निराहार रहकर इस मंत्र का यथाशिक्त हर समय जप करता रहे तूं। चन्द्र प्रहण की मुक्ति के समय 'रितिप्रिया यक्षिराी' प्रसन्न होकर साधक को दिव्य ग्रंजन लाकर देती है। उसके प्रभाव से साधक पृथ्वी में गढ़ी हुई निधि को देख और उसे प्राप्त कर सकता है।

# 'पद्मिनी यक्षिणी' साधन

मन्त्र:--

# "ॐ ह्रीं पद्मिनी स्वाहा।"

साधन विधि—एकलिंग शिव के स्थान में चन्दन से एक हाथ प्रमाण मण्डल बनाकर उसमें 'पद्मिनी यक्षिणी' का पूजन करे तथा धूप, गूगल देकर उक्त मंत्र का १००० जप करे। इस प्रकार एक मास तक पूजन और जप करके, रात्रि के समय मन्त्र का पुनः जप करे तो 'पद्मिनी यक्षिणी' प्रसन्न होकर अर्द्धरात्रि के समय साधक को दिव्य अंजन प्रदान करती है, जिसके द्वारा साधक को गढ़ा हुआ खजाना दिखाई देने लगता है।

### 'कनकवती यक्षिर्गी' साधन

मन्त्र---

# "ॐ ह्रीं ग्रागच्छ कनकवति स्वाहा ।"

साधन विधि—वट वृक्ष के नीचे चन्दन का एक सुन्दर मण्डल बना कर उसमें यक्षिएगी का पूजन कर नैवेद्य चढ़ाये। तदुपरान्त शशा-मांस ग्रौर ग्रासव से पूजन कर उक्त मन्त्र का १००० की संख्या में जप करे। इस प्रकार एक महीने तक जप ग्रौर पूजन करते रहने से 'कनकवती यक्षिणी' प्रसन्न होकर ग्रर्द्ध रात्रि के समय साधक को दिव्य ग्रंजन प्रदान करती है, जिसे लगाकर साधक पृथ्वी में गढ़े हुए खजाने को देख सकता है ग्रौर उसे प्राप्त भी कर सकता है।

### रक्तकम्बल यक्षिणी साधन

मन्त्र—

"ॐ हीं रक्त कम्बले देवी मृतकमुत्थापय प्रतिमां चालय पर्व-तान् कम्पय नीलम विलसत् हुं हुं।"

साघन विधि—इस मन्त्र का तीन महीने तक निरन्तर जप करने से 'रक्त कम्बला यक्षिगी' प्रसन्न होती है। इस मंत्र की सिद्धि से मृतक उठ बैठता है तथा प्रतिमा चलने लगती है।

इस मन्त्र को १०८ बार जप कर, ग्रपने निमित्त सुस्वादु भोजन को देवी की बिल के निमित्त वट वृक्ष के नीचे बिल दे ग्रीर इस प्रकार एक मास तक करता रहे तो 'रक्त कम्बला यक्षिगी' स्वयं ग्राकर ग्रपने हाथ से उसका भोजन ग्रहण करती है तथा वर देकर प्रतिदिन समीप बनी रहती है। उसे भूत-भविष्य की सब भली-बुरी बातों के बारे में बताती रहती है ग्रीर ग्रपने प्रभाव से साधक द्वारा प्रतिमा तथा पर्वतों का चालन भी करा सकती है।

## दश महाविद्या साधन

भ्रव दश महाविद्याश्रों के साधन का वर्णन किया जाता है ! उनके मन्त्र, ध्यान, पूजा-यन्त्र, जप-होम, स्तव तथा कवच की विधि का विवरण नीचे प्रस्तुत है । दश महाविद्याश्रों के नाम इस प्रकार हैं—

(१) काली, (२) तारा, (३) महाविद्या, (४) भ्रुवनेश्वरी, (५) भैरवी, (६) छिन्नमस्ता, (७) धुमावती, (८) वगलामुखी,

(६) मातंगी श्रौर (१०) कमला श्रर्थात् लक्ष्मी ।

ये दशों महाविद्याएँ साधक को स्रभीप्सित फल प्रदान करने वाली हैं। चूँकि इन महाविद्यास्रों के ध्यान, स्तव तथा कवच के मन्त्र संस्कृत में हैं, स्रतः साधकों की जानकारी के लिए उन्हें भी भाषा टीका सहित उद्धृत किया गया है। साधक को चाहिए कि वह ध्यान, स्तव तथा कवच का पाठ मूल संस्कृत में ही करे, तभी सिद्धि प्राप्त होगी।

मन्त्रादि के निर्माण की विधि अथवा अन्य जो भी बात समक्ष में न आये, उसकी जानकारी किसी संस्कृतज्ञ तांत्रिक विद्वान द्वारा प्राप्त लेनी चाहिए। पूजन की क्रिया में जिन अन्यान्य बातों की जानकारी की आवश्यकता है, उन्हें गुरु के मुख से सुन कर जान लेना चाहिए।

### काली साधन

सर्व प्रथम 'काली' साधन के मन्त्र, ध्यान, यंत्र, जप, होम, स्तव एवं कवच का वर्णन किया जाता है।

''क्रीं कीं कीं हीं हीं हूं हूं दक्षिणे कालिके कीं कीं कीं हीं हीं हूं हूं स्वाहा।''

इस मन्त्र के द्वारा 'काली' की पूजा तथा जप म्रादि करना चाहिए।

काली के ध्यान की विधि मूल संस्कृत में नीचे दी जा रही है। बाद में उसका भाषा अर्थ भी दे दिया गया है। साधक को चाहिए कि वह ध्यान करते समय मूल संस्कृत का ही प्रयोग करे।

> "करालवदनां घोरां मुक्तकेशीं चतुर्भुं जाम् । कालिकां दक्षिणां दिव्यां मुण्डमालाविभूषिताम् ॥ सद्यश्चित्न शिरः खड्गवामाधोध्वंकराम्बुजाम् । ग्रमयं वरदञ्चैव दक्षिणाधोध्वंपािराकाम् ॥ महामेघप्रभां श्यामां तथा चैव दिगम्बरीम् । कण्ठावसक्तमुण्डालीगलद्गुधिरचिच्चताम् ॥ कणीवतंसतानीतशवयुगमभयानकाम् । घोरदेष्ट्राकरालास्यां पीनोन्नतपयोधराम् ॥ शवानां करसंघातैः कृतकाञ्चीं हसन्मुखीम् । सृक्कच्छटागलद्रक्तधाराविस्फूरिताननाम् ॥ घोररावां महारौद्रीं श्मशानालयवासिनीम् ।

दालार्कंमण्डलाकारलोचनत्रितयान्विताम् ।। दन्तुरां दक्षिराज्यापिमुक्तालम्बिकचोच्चयाम् । शवरूपमहादेव हृदयोपिर संस्थिताम् ।। शिवाभिधाररावाभिश्चतुर्दिक्षु समन्विताम् । महाकालेन च समं विपरीतरतातुराम् ।। मुखप्रसन्नवदनां स्मेराननसरोक्हाम् । एवं संचिन्तयेत् कालीं सर्व्वकामसमृद्धिदाम् ॥''

भाषा-टीका—कालिका देवी भयंकर मुख वाली, घोरा, विखरे केशों वाली, चार भुजाग्रों वाली तथा मुण्डमाला से ग्रलंकृत हैं। उनके वाई ग्रोर के दोनों हाथों में संद्य छेदन किए हुए मृतक का मस्तक एवं खड्ग है तथा दाई ग्रोर के दोनों हाथों में ग्रभय ग्रौर वर मुद्रा विद्यमान है।

कण्ठ में मुण्डमाला को धारण किए हुए काली देवी सघन मेघ की भाँति श्याम वर्ण तथा दिगम्बरी हैं। उनके कण्ठ में सद्य छेदित मुण्डों की माला से जो रक्त टपक रहा है, उससे उनका शरीर लिप्त है। वे घोरदंष्ट्रा, करालवदना तथा उन्नत स्तनों वाली हैं।

काली देवी के दोनों कानों में दो मृतक मुण्ड ग्राभूषण के रूप में सुशोभित हैं। उनकी किट में मृतक के हाथों की करधनी विद्यमान है। वे हास्यमुखी हैं। उनके दोनों ग्रोठों से रुधिर की धारा क्षरित होने के कारण उनका वदन कम्पित हो रहा है। वे घोर शब्द वाली, महाभयंकरी तथा श्मशानवासिनी हैं।

उनके तीनों नेत्र तरुए। ग्ररुण की भाँति हैं। उनके दाँत बड़े हैं श्रौर वे लम्बायमान केश-कलाप से युक्त हैं। वे शवरूपी महादेव के हृदय के ऊपर स्थित हैं। उनके चारों ग्रोर घोर रव करने वाली गीदिड़ियाँ भ्रमएा कर रही हैं। वे देवी महाकाल के साथ विपरीत विहार में ग्रासक्त हैं। वे प्रसन्नमुखी, सुहास्यवदना तथा सर्वकाम-समृद्धि-दायिनी हैं। इस विधि से काली देवी का ध्यान करना चाहिए।

पहले बिन्दु, फिर निजबीज 'क्रों', तदुपरान्त भुवनैश्वरी बीज 'ह्नीं' लिखकर, उसके बाहर त्रिकोगा तथा उसके बाहर चार त्रिकोगा प्रथा उसके बाहर चार त्रिकोगा ग्रंकित करके वृत्त ग्रष्टदल पद्म ग्रौर ध्रुनर्वार त्रृत्त ग्रंकित करें। उसके बाहर चतुर्द्वार अंकित करना चाहिए। यह काली-पूजन का यन्त्र है।

इस यन्त्र के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारी 'देवी-देवता सिद्धि' नामक पुस्तक को पढ़ना चाहिए। उसमें इस मन्त्र के स्वरूप को प्रदिश्तित किया गया है। इसके अतिरिक्त भ्रन्य दशमहा-विद्याओं (जिनका वर्णन ग्रागे किया गया है) के पूजन के यन्त्र के स्वरूप को भी उक्त पुस्तक में प्रदिश्ति किया गया है। श्रेष्ठ गुरु द्वारा भी इस यन्त्र के स्वरूप को जाना जा सकता है भ्रथवा स्वयं भी इस पूर्वोक्त विधि से यन्त्र का निर्माण किया जा सकता है। यन्त्र को भोजपत्र के ऊपर भ्रष्टगंध से लिखना चाहिए।

## काली के निमित्त जप-होम

पूजा के अन्त में मूल मन्त्र का एक लाख जप करके जप का दशांश घृत-होम करना चाहिए।

#### काली-स्तव

मूल संस्कृत में काली-स्तव इस प्रकार है—
कर्पू रं मध्यमान्त्यस्वरपररिहतं सेन्दुवामाक्षियुक्तं
बीजन्ते मातरेतस्त्रिपुरहरवधूः त्रिःकृतं ये जपन्ति
तेषां गद्यानि च मुखकुहराद्दुल्लसन्त्येव वाचः
स्वच्छन्दं ध्वान्तधाराधररुचिरुचिरे सर्व्वसिद्धं गतानाम् ॥

भाषा टीका—"हे जननी ! हे सुन्दरी ! तुम्हारे शरीर की कान्ति रयाम मेघ की भाँति मनोहर है । जो व्यक्ति तुम्हारे एकाक्षरी बीज को तिगुना करके जप करते हैं, वे शिव की श्रिगिमादि श्रष्टिसिद्धि का लाभ करते हैं तथा उनके मुख से गद्य-पद्यमयी वार्गो निकलती है।''

> ईशानः सेन्द्रवामश्रवणपरिगतं बीजमन्यन्महेशि द्वन्द्वं ते मन्दचेता यदि जपित जनो वारमेकं कदाचित्। जित्वा वाचामधीशं धनदमिप चिरं मोहयन्तम्बुजाक्षी वृन्दं चन्द्रार्द्वचुडे प्रभवित स महाधोरबाणावतंसे।।

भाषा टीका—''हे महेश्वरी ! तुम्हारी चूड़ा में अर्द्धवन्द्र सुशो-भित है। तुम्हारे दोनों कानों में दो महा भयंकर बाएा अलंकार रूप से विराजमान हैं। विषमत्त पुरुष भी तुम्हारे 'हैं' इस बीज को दूना करके पिवत्र अथवा अपिवत्र काल में एक बार जपने मात्र से ही विद्या और धन द्वारा सुरगुरु एवं कुबेर को परास्त करने में समर्थ हो जाता है। वह पुरुष अपने सौन्दर्य से सुन्दरी स्त्रियों को भी मोहित कर लेता है, इसमें सन्देह नहीं है।

> ईशो वैश्वानरस्यः शशघरविलसद्वामनेत्रेण युक्तो बीजं तेद्वन्द्वमन्यद्विगलितचिकुरे कालिके ये जपन्ति । द्वेष्टारं घ्नन्ति ते च त्रिभुवनमपि ते वश्यभावं नयन्ति सुक्कद्वन्द्वास्त्रधाराद्वयघरवदने दक्षिणे कालिकेति ॥

भाषा टीका—''हे मुक्त केशी ! तुम काल के साथ विहार करती हो, इसलिए तुम्हारा नाम 'कालिका' है। तुम वामा होकर दक्षिणिदक् स्थित महादेव को पराजित करती हुई स्वयं निर्वाण प्रदान करती हो, इसलिए तुम 'दक्षिणा' नाम से सुप्रसिद्ध हुई हो। तुम्हारे दोनों श्रोठों से रुधिर की धारा क्षरित होती है, जिससे तुम्हारा मुखमण्डल परम सुशोभित होता है। जो व्यक्ति तुम्हारे 'हीं, हों' इन दोनों बीजों का जप करते हैं, वे शत्रुश्चों को पराजित करके त्रिभुवन को ग्रपने त्रशीभूत कर सकते हैं ग्रथवा जो व्यक्ति इस मन्त्र का जप करते हैं, वे शत्रुकुल को ग्रपने वश में करके त्रिभुवन में विचरण कर सकते हैं।"

ऊर्ध्वं वामे कृपाएं करतलकमले छिन्नमुण्डं तथाधः सब्ये चाभीवरञ्च त्रिजगदघहरे दक्षिएोकालिकेति । जप्त्वेतन्नामवर्णं तव सनुविभवं भावयन्त्येतदम्ब तेषामण्टौ करस्थाः प्रकटितवदने सिद्धयस्त्र्यम्बकस्य ॥

भाषा टीका—'हे जगन्माता ! तुम तीनों लोकों के पातिकयों के पाप का हरण करती हो । तुम्हारे दाँतों की पंक्ति अत्यन्त भयंकर है । तुम अपने ऊपर के बाँय हाथ में खड्ग, नीचे के बाँये हाथ में खड्ग, नीचे के बाँये हाथ में खिन्ममुण्ड, ऊपर के दाँये हाथ में अभय तथा नीचे के दिक्षण हाथ में वर धारण किए हुए हो । जो व्यक्ति तुम्हारे पत्रक विभव स्वरूप 'दिक्षण कालिके' मन्त्र का जप करते हैं और तुम्हारे स्वरूप का चिन्तन करते हैं, वे अिणामादिक अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करते हैं।"

वर्गाद्यं विद्युसिस्थं विधुरितलितं तत्त्रयं क्रूच्चंयुग्मं लज्जाद्वन्द्वञ्च पश्चात्स्मितमुखि तदधष्टद्वयं योजियित्वा । मातर्ये ये जपन्ति स्मरहरमिहले भावयन्ते स्वरूपं ते लक्ष्मीलास्यलीला कमलदलदृश कामरूपाः भवन्ति ॥

भाषा टीका—"हे स्मरहर की महिले ! तुम्हारे मुख मण्डल पर मृदु-मधुर हास्य मुशोभित है। जो मनुष्य तुम्हारे स्वरूप का ध्यान करते हुए तुम्हारे नवाक्षर मन्त्रं 'क्षीं क्षीं कीं हूं हूं ह्नीं हीं स्वाहा' का जप करते हैं, वे कामदेव की भाँति मनोहर सौन्दयं को प्राप्त होते हैं और उनके नेत्रकमल की लीला पद्मदल के समान लम्बी तथा रम-णीय होती है।"

प्रत्येकं वा त्रयं वा द्वयमिष च परं बीजमत्यन्तगुह्यं त्वन्नाम्ना योजियत्वा सकलमिष सदा भावयन्तो जयन्ति । तेषां नेत्रारिवन्दे विहरित कमला वक्त्रशुभ्राशुबिम्बे वाग्देवी दिव्यमुण्डस्रगतिशयलसत्कण्ठपीनस्तनाढ्ये ।। भाषा-टीका—''हे जगन्माता ! तुम्हारे उपदेश से ही यह त्रिभुवन ग्रपने कार्य में नियुक्त होता है, इसलिए तुम 'देवी' नाम से प्रसिद्ध हो । मुण्डमाला धारणा करने के कारणा तुम्हारा कण्ठ परम सुशोभित है। तुम्हारा वक्षःस्थल पुष्ट तथा ऊँचे स्तनमण्डल से सुशोभित है।''

"हे महेरवरी! जो व्यक्ति तुम्हारा ध्यान करते हुए 'दक्षिणों कालिके' इस नाम के पूर्व तथा अन्त में पूर्वकथित अतिगृह्य एकाक्षर मन्त्र अथवा इस त्रिगुणित तीन अक्षर के मन्त्र अथवा 'ईशो वैरवान-रस्थं' इत्यादि श्लोक में कथित नवाक्षर मन्त्र अथवा गृह्य वाईस अक्षर के मन्त्र को मिलाकर जप करते हैं, उनके कमलनयनों में कमला तथा मुखचन्द्र में वाग्देवी विलास करती है।''

गतासूनां बाहुप्रकरकृतकञ्चीपरिलस—
न्नितम्बां दिग्वस्त्रां त्रिभुवनिवधात्रीं त्रिनयनाम् ।
स्मशानस्थे तस्ये शवहृदि महाकालसुरत —
प्रसक्तां त्वां ध्यायञ्जनि जडचेता ग्रिप किनः ॥

भाषा टीका—"हे जननी ! तुम त्रिलोक की सृष्टिकर्जी, त्रिलोचना तथा दिगम्बरी हो । तुम्हारा नितम्ब देश बाहुनिर्मित काञ्ची से स्रलंकृत है । तुम श्मशान में स्थित शबरूपी महादेव की हृदय-शय्या पर महाकाल के साथ कीड़ा में रत हो । विषयमत्त मूर्ख व्यक्ति भी तुम्हारा इस प्रकार ध्यान करने से स्रलौकिक कवित्व शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं।"

> शिवाभिर्घोराभिः शवनिवसमुण्डास्थिनिकरैः परं संकीर्णायां प्रकटितचितायां हरवधूम् । प्रविष्टां सन्तुष्टामुपरि सुरतेनातियुवतीं सदा त्वां ध्यायन्ति क्वचिदिष न तेषां परिभवः ॥

भाषा टीका—"हे कालिके ! तुम महादेव की प्रियतमा हो। तुम नवयुवती तथा विपरीत-विहार में सन्तुष्ट हो। जिस स्थान में भयंकर शिवागण भ्रमण करती हैं तुम उन्ही मृतक-मुण्डों की ग्रस्थियों से ग्राच्छादित रमशानभूमि में नृत्य करती हो। तुम्हारा इस प्रकार चिन्तन करने से पराभव को प्राप्त नहीं होना पड़ता है।

वदामस्ते किंवा जनित वयमुच्चैर्जंडिघयो न घाता नापीशो हरिरिप न ते वेत्ति परमम्। तथापि त्वद्भिक्तर्मु खरयित चास्माकमसिते तदेतत्क्षन्तव्यं न खलु शिशुरोषः समुचितः॥

भाषा टीका—''हे जननी ! जब महादेव, ब्रह्मा तथा नारायण भी तुम्हारे परमतत्त्व को नहीं जानते, तब हम मूढ़मित मनुष्य तुम्हारे तत्त्व का वर्णन किस प्रकार कर सकते हैं ? हम जो इस विषय में प्रवृत्त हुए हैं, उसका कारण तुम्हारे भजन के प्रति हमारे मन की उत्सुकता ही है। हमें ग्रनधिकार विषय में उद्यम करते हुए देखकर तुम्हें क्रोध उत्पन्न हो सकता है, परन्तु तुम हमें ग्रपनी मूर्ख सन्तान जानकर क्षमा कर दो।''

समन्तादापीनस्तनजघनधृग् योवनवती रतासक्तो नक्तं यदि जपित भक्तस्तवममुम् । विवासास्त्वां ध्यायन् गलितचिकुरस्तस्य वशगाः समस्ताः सिद्धौघा भुवि चिरतरं जीवित कविः ॥

भाषा टीका — 'हे शिव प्रिये! जो पुरुष नग्न तथा मुक्त केश होकर पुष्ट तथा ऊँचे स्तन वाली युवती नारी के सहित क्रीड़ा-सुख के अनुभव पूर्वक रात्रि में नुम्हारा चिन्तन करते हुए तुम्हारे मन्त्र का जप करते हैं, वे कवित्व की शक्ति से सम्पन्न होकर बहुकाल पर्यन्त पृथ्वी पर निवास करते हैं तथा सम्पूर्ण अभीष्ट उनके समीप बना रहता है।" समः सुस्थीभूतो जपित विपरीतो यदि सदा विचिन्त्य त्वां ध्यायन्नितिशयमहाकालसुरताम् । तदा तस्य क्षोग्गीतलविहरमाणस्य विदुषः कराम्भोजे वश्याः स्मरहरवधू सिद्धिनिवहाः ॥

भाषा टीका—"हे हरवल्लभे ! तुम महाकाल के साथ विहार-मुख का अनुभव करती हो । जो व्यक्ति विपरीत रित में श्रासक्त होकर स्थिर-मन से तुम्हारा ध्यान करता है, वह सब शास्त्रों में पारदर्शी हो जाता है तथा समस्त सिद्धियाँ उसे हस्तगत हो जाती हैं।"

> प्रसूते संसारं जनिन जगतीं पालयित च समस्तं क्षित्यादि प्रलयसमये संहरित च । अतस्त्वां धातापि त्रिभुवनपितः श्रीपितरिप महेशोऽपि प्रायः सकलमिप किंस्तौमि भवतीम् ॥

भाषा टीका—'हे जगमाता! समस्त पदार्थों की उत्पत्ति तुम्हीं से हुई है, ग्रतः तुम्हीं सृष्टिकत्तां 'ब्रह्मा' हो। तुम्हीं समस्त जगत् का पालन करती हो, ग्रतः तुम्हीं 'नारायण' हो। महाप्रलय के समय यह जगत् संसार तुम में ही लय होता है, ग्रतः तुम्हीं महेश्वरी हो। परन्तु स्पष्ट समभा जा सकता है कि तुम्हारे पित होने के कारण ही महेश्वर प्रलयकाल में भी लय को प्राप्त नहीं होते।''

श्रनेके सेवन्ते भददिधकगीर्व्वांशनिवहाम् विमूढास्ते मातः किमिष न हि जानन्ति परमम् । समाराध्यामाद्यां हिरहरिवरिञ्चादिविबुधैः प्रसक्तोऽस्मि स्वैरं रितरस महानन्द निरताम् ॥

भाषा टीका—''हे जगदम्बे! तुम निरन्तर विहार के स्रानन्द में निमग्न रहती हो। तुम्हीं सबको स्रादि स्वरूपिणो हो। स्रनेक मूढ़

बुद्धि मनुष्य ग्रन्यान्य देवताभ्रों की ग्रराधना करते हैं, परन्तु उस ग्रिनिवचनीय परमतत्त्व के विषय को तनिक भी नहीं जानते । उनके उपास्य ब्रह्मा, विष्णु, शिव इत्यादि देवता भी तुम्हारी उपासना में निरन्तर निरत बने रहते हैं।

> धारित्रीकीलालं शुचिरपि समीरोऽपि गगने त्वमेका कल्पाणी गिरिशरमणी कालि सकलम्। स्तुतिः का ते मातस्तव करुएाया मामगतिकं प्रसन्ना त्वं भूया भवमनु न भूयान्मम जनुः॥

भाषा टीका—"हें जननी! क्षिति, जल, तेज, वायु ग्रौर श्राकाण ये पंचभूत भी तुम्हों ही स्वरूप हैं। तुम्हीं भगवान् महेश्वर की हृदय-रंजिनी हो। तुम्हीं इस त्रिभुवन का मंगल विधान करती हो। हे जननी! इस ग्रवस्था में मैं तुम्हारी क्या स्तुति करूँ? क्योंकि, किसी विलक्षण गुण का ग्रारोप न करके, वर्णन करने को स्तुति कहा जाता है। तुम में कौन सा गुण नहीं है, जो उसका ग्रारोप करके मैं तुम्हारा स्तवन करूँ? तुम स्वयं जगन्त्रयी हो। ग्रस्तु, तुम्हारे सम्बन्ध में जो वर्णन हो, वह सब तुम्हारे स्वरूप वर्णन पर है। हे कृपामयी। तुम ग्रपनी दया को प्रकट करके इस निराश्रय सेवक के प्रति सन्तुष्ट होग्रो तो इस खेवक को संसार भूमि में फिर से जन्म नहीं लेना पड़ेगा।"

"श्मशानस्थस्स्वस्थो गलितचिकुरो दिक्पटधरः सहस्रन्त्वर्काणां निजगलितवीर्येण कुसुमम्।। जपंस्त्वत्प्रत्येकममुमपि तव ध्यान निरतो महाकालि स्वैरं स भवति धरित्रीपरिवृद्धः।।

भाषा टीका—"हे महाकालिके ! जो मनुष्य दमशान भूमि में वस्त्रहीन तथा केश खोल कर, यथाविहित श्रासन पर बैठकर, स्थिर मन से तुम्हारे स्वरूप का घ्यान करता हुग्रा तुम्हारे मन्त्र का जप करता है। तथा अपने निकले वीर्य-संयुक्त सहस्र, ग्राक के फूलों को एक-एक करके तुम्हारे उद्देश्य से अर्पण करता है, वह सम्पूर्ण पृथ्वी का ग्रधीश्वर होता है।"

> गृहे सम्मार्ज्जन्या परिगलितवीर्यं हि चिकुरं समूलं मध्याह्ने वितरित चितायां कुजदिने । समुच्चार्यं प्रेम्णा जपमनु सुकृत् कालि सततं गजारूढो याति क्षितिपरिवृद्धः सत्कविवरः ॥

भाषा टीका—"हे देवी! जो व्यक्ति मंगलवार के दिन मध्याह्न काल के समय कंघी द्वारा श्रृंगार किये हुए गृहिणी के समूत्र केश को लेकर पूर्व कथित तुम्हारे जिस किसी एक मन्त्र का जप करता हुमा, तुम्हारे प्रति भिक्त पूर्वक चिताग्नि में र्थापत करना है, वह पृथ्वी का प्रधीश्वर होकर, निरन्तर हाथी पर चढ़कर विचरण करने में समर्थ होता है ग्रौर वह व्यास ग्रादि कवि-कुल की प्रधानता को प्राप्त करता है।"

> सुपुष्पैराकीर्गं कुसुमधनुषो मन्दिरमहो पुरोध्यायन् ध्यायन् यदि जपति भक्तस्स्तवममुम् ॥ स गन्धव्वैश्रेगीों पतिरिव कवित्वामृतनदी न दीन: पर्य्यन्ते परमपदलीनः प्रभवति ॥

भाषा टीका—"हे जगन्माता! यदि साधक स्वयं फलों से रंजित काम-गृह को अभिमुख करके मन्त्रार्थं सहित तुम्हारा ध्यान करते हुए पूर्वकथित तुम्हारे किसी एक मन्त्र का जप करता है, वह कवित्वरूपी नदी के सम्बन्ध में समुद्रस्वरूप होता है तथा महेन्द्र की समानता को प्राप्त करता है। वह शरीरान्त के समय तुम्हारे करण कमलों में लीन होकर स्वरूपयुक्ति को प्राप्त करता है। इसमें कोई विचित्रता नहीं है।"

बुद्धि मनुष्य अन्यान्य देवताओं की अराधना करते हैं, परन्तु उस अनिवचनीय परमतत्त्व के विषय को तिनक भी नहीं जानते । उनके उपास्य ब्रह्मा, विष्णु, शिव इत्यादि देवता भी तुम्हारी उपासना में निरन्तर निरत बने रहते हैं।

> धारित्रीकीलालं शुचिरिप समीरोऽपि गगने त्वमेका कल्पाणी गिरिशरमणी कालि सकलम्। स्तुतिः का ते मातस्तव करुगया मामगतिकं प्रसन्ना त्वं भूया भवमनु न भूयान्मम जनुः॥

भाषा टीका—"हें जननी ! क्षिति, जल, तेज, वायु और श्राकाश ये पंचभूत भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम्हीं भगवान् महेश्वर की हृदय-रंजिनी हो । तुम्हीं इस त्रिभुवन का मंगल विधान करती हो । हे जननी ! इस अवस्था में मैं तुम्हारी क्या स्तुति करूँ ? क्योंकि, किसी विलक्षण गुण का ग्रारोप न करके, वर्णन करने को स्तुति कहा जाता है । तुम में कौन सा गुण नहीं है, जो उसका ग्रारोप करके मैं तुम्हारा स्तवन करूँ ? तुम स्वयं जगन्त्रयी हो । ग्रस्तु, तुम्हारे सम्बन्ध में जो वर्णन हो, वह सव तुम्हारे स्वरूप वर्णन पर है । हे कृपामयी । तुम अपनी दया को प्रकट करके इस निराक्षय सेवक के प्रति सन्तुष्ट होग्रो तो इस खेवक को संसार भूमि में फिर से जन्म नहीं लेना पड़ेगा।"

"श्मशानस्थस्स्वस्थो गलितचिकुरो दिक्पटघरः सहस्रन्त्वर्काणां निजगलितवीर्येण कुसुमम्।। जपंस्त्वत्प्रत्येकममुमपि तव ध्यान निरतो महाकालि स्वैरंस भवति घरित्रीपरिवृदः।।

भाषा टीका—"हे महाकालिके ! जो मनुष्य श्मशान भूमि में वस्त्रहीन तथा केश खोल कर, यथाविहित ग्रासन पर बैठकर, स्थिर मन से तुम्हारे स्वरूप का ध्यान करता हुग्रा तुम्हारे मन्त्र का जप करता है। तथा अपने निकले वीर्य-संयुक्त सहस्र, स्राक के फूलों को एक-एक करके तुम्हारे उद्देश्य से अर्पण करता है, वह सम्पूर्ण पृथ्वी का अधीश्वर होता है।"

गृहे सम्मार्ज्जन्या परिगलितवीर्थं हि चिकुरं समूलं मध्याह्ने वितरित चितायां कुजदिने । समुच्चार्थ्य प्रेम्णा जपमनु सुकृत् कालि सततं गजारूढो याति क्षितिपरिवृद्धः सत्कविवरः ॥

भाषा टीका—"हे देवीं ं जो व्यक्ति मंगलवार के दिन मध्याह्न काल के समय कंघी द्वारा श्रुंगार किये हुए गृहिणी के समून केश को लेकर पूर्व कथित तुम्हारे जिस किसी एक मन्त्र का जप करता हुआ, तुम्हारे प्रति भक्ति पूर्वक चिताग्नि में ग्रिंगत करना है, वह पृथ्वी का ग्रधीश्वर होकर, निरन्तर हाथी पर चढ़कर विचरण करने में समर्थ होता है ग्रौर वह व्यास ग्रादि कवि-कुल की प्रधानता को प्राप्त करता है।"

> सुपुष्पैराकीर्गं कुसुमधनुषो मन्दिरमहो पुरोध्यायन् ध्यायन् यदि जपति भक्तस्स्तवममुम् ॥ स गन्धव्वैश्लेगीं पतिरिव कवित्वामृतनदी न दीन: पर्य्यन्ते परमपदलीनः प्रभवति ॥

भाषा टीका—"हे जगन्माता! यदि साधक स्वयं फलों से रंजित काम-गृह को ग्रभिमुख करके मन्त्रार्थ सहित तुम्हारा ध्यान करते हुए पूर्वकथित तुम्हारे किसी एक मन्त्र का जप करता है, वह कवित्वरूपी नदी के सम्बन्ध में समुद्रस्वरूप होता है तथा महेन्द्र की समानता को प्राप्त करता है। वह शरीरान्त के समय तुम्हारे करण कमलों में लीन होकर स्वरूपयुक्ति को प्राप्त करता है। इसमें कोई विचित्रता नहीं है।" "त्रिपञ्चारे पीठे शवशिवहृदि स्मेरवदनां महाकालेनोच्चैर्मदनरस लावण्य निरताम्,॥ महासक्तो नक्तं स्वयमपि रतानन्दनिरतो जनो यो ध्यायेत्त्वामपि जननि स स्यात्स्मरहरः॥

भाषा टोका—"हे जगन्माते! तुम्हारे मुख मण्डल पर मृदृहास्य विराजमान है। तुम सदैव शिव के साथ विहार-सुख का अनुभव करती हो। जो साधक रात्रि में अपने विहार-सुख का अनुभव करते हुए शव-हृदय रूप आसन पर पाँच दशकोरा युक्त तुम्हारे यन्त्र में तुम्हारा पूर्वोंक्त प्रकार से चिन्तन करता है, वह शीघ्र ही शिवत्व को प्राप्त करता है।"

सलोमास्थि स्वैरं पललमिष मार्ज्जारमिति परञ्चौष्ट्रं मैषं नरमिहषयोश्छागमिष वा। विलन्ते पूजायामिष वितरतां मर्त्यवसतां सतां मिद्धिः सर्व्वा प्रतिपदमपूर्व्वा प्रभवति॥

भाषा टीका—"हे जननी ! पृथ्वीवासी साधकगरा यदि तुम्हारी पूजा में विल्लो का मांस, ऊँट का मांस, नर-मांस, महिष-मांस ग्रथवा छाग-मांस को रोमयुक्त तथा ग्रस्थियों सहित ग्रपंण करते हैं तो उनके चरणकमल में श्राश्चर्यंजनक विषय सिद्ध होकर श्रा गिरते हैं।"

वशी लक्षं मन्त्रं प्रजपित हिविष्याशनरतो दिवा मातर्युं व्यच्चरगायुगल ध्यान निपुणः। परं नक्तं नग्नो निधुवनिवनोदेन च मनुं जनो लक्षं स स्यात्स्मरहरसमानः क्षितितले।।

भाषा टीका—''हे जगन्मातः! जो व्यक्ति इन्द्रियों को अपने वश में करके हविष्य भोजन पूर्वक प्रातःकाल से दिन के दूसरे प्रहर तक तुम्हारे दोनों चरणों में मन लगाकर जप करते हैं तथा पशुभावानुसार एक लक्ष जपरूप पुरश्चरण करते है ग्रथवा जो साधक रात्रिकाल में नग्न एवं विहार-परायण होकर वीर-साधन के ग्रनुसार एक लक्ष जपरूप पुरश्चरण करते हैं—ये दोनों प्रकार के साधक पृथ्वीतल में स्मर-हर शिव की भाँति सुशोभित होते हैं।'

> इदं स्तोत्रं मातस्तबमन् समुद्धारणजपः स्वरूपाख्यं पादाम्बुजयुगलपूजाविधियुतम् । निशाद्धं वा पूजा समयमिष वा यस्तु पठित प्रलापे तस्यापे प्रसरित कवित्वामृतरसः।।

भाषा टीका—"हे जननी ! मेरे द्वारा किए हुए इस स्तव में तुम्हारे मन्त्र का उद्धार तथा तुम्हारे स्वरूप का वर्णन हुन्ना है। तूम्हारे चरण कमल की पूजा-विधि का भी इसमें उल्लेख किया गया है। जो साधक निशाद्विप्रहरकाल में ग्रथवा पूजाकाल में इस स्तव का पाठ करता है, उसकी निरर्थंक वाणी भी प्रवन्य रूप में परिणत होकर कवित्वरूपी सुधारस को प्रवाहित करती है।"

कुरंगाक्षीवृन्दं तमनुसरित प्रेम तरलं वशस्तस्य क्षोणीपतिरिप कुबेरप्रतिनिधि । रिपुः कारागारं कलयित च तत्केलिकलया चिरं जीवन्मुक्तः स भवति भक्तः प्रतिजनुः ॥

भाषा टीका—''मृग के समान नैनोंवाली स्त्रियाँ इस स्तव के पढ़ने वाले साधक को प्रियतम जानकर उसकी अनुगामिनी होती हैं। कुबेर के समान राजा भी उसके वश में रहते हैं तथा उस साधक के शत्रुगण कारागार में बन्द होते हैं। वह साधक जन्म-जन्म में जगदम्बा का भक्त होता है तथा सभी कालों में महा स्नानन्द पूर्वक विहार करके शरीरान्त में मोक्ष को प्रात्त करता है।

### काली कवच

स्रव कालीदेवी के कवच को मूल संस्कृत में नीचे दिया जा रहा है। वाद में उसका भाषा-स्रर्थ भी दे दिया गया है। साधक को चाहिए कि वह पाठ करते समय मूल संस्कृत का ही प्रयोग करे।

कवच इस प्रकार है---

# भैरव्युवाच

कालीपूजा श्रुतानाथ भावाश्च विविधः प्रभो । इदानीं श्रोतुमिच्छामि कवचं पूर्व्वसूचितम् ॥ त्वमेव शरगां नाथ त्राहि मां दुःख संकटात् । त्वमेव स्रष्टा पाता च संहर्ता च त्वमेव हि ॥

भाषा टीका — "भैरवी ने कहा—हे नाथ ! हे प्रभो ! मेंने काली की पूजा तथा उसके विविध भावों को सुना । ग्रब मुभे पूर्वसूचित कवच सुनने की इच्छा है । उसका वणन करके मेरी दुःख-संकट से रक्षा कीजिए । हे नाथ ! ग्राप ही स्रष्टा, पालनकर्त्ता तथा संहारकर्त्ता हैं । ग्राप ही मेरे ग्राथय हैं ।"

### भैरव उवाच

रहस्यं श्रृगु वक्ष्यामि मैरवि प्राणवल्लभे । श्री जगन्मंगलं नाम कवचं मंत्रविग्रहम् । पठित्वा धारयित्वा च त्रैलोक्यं मोहयेत् क्षगात् ॥

भाषा टीका—''भैरव ने कहा—हे प्राग्त वल्लभे मैं 'श्रीजग-न्मंगल' नामक कवच को कहता हूँ, सुनो। इसका पाठ करने ग्रथवा इसे घारण करने वाला मनुष्य तीनों लोकों को शीघ्र मोहित कर सकता है।''

> नारायणोऽपि यद्धृत्वा नारी भूत्वा महेश्वरम् । योगेशं क्षोभमनयद्यद्धृत्वा च रघूद्वहः । वरदृष्तान् जघनानैव रावणादिनिशाचरान् ॥

भाषा टीका—नारायण ने इसी कवच को धारण करके नारीरूप से योगेश्वर जिव को मोहित किया था। श्रीरामचन्द्र ने इसी को धारण करके वर-दृष्त रावणादि राञ्जाडों का संहार किया था।

> यस्य प्रसावादीनोऽहं चलोक्यविक्षी प्रभुः।। यनिषयः कृदेरोऽपि पुरेगोऽभूच्छचीपतिः। एवंहि सकला देवाः सब्वैसिद्धिश्वराः प्रिये॥

भाषा टीका – हे प्रिये ! इस कवच के प्रभाव से ही में त्रैलोक्य-विजयी हुआ हूँ । इसी के प्रसाद से कुवेर घनाधिक उथा राचीपति इन्द्र सुरेश्वर हुए हैं । इसी के प्रसाद से सब देवतागरा सर्वसिद्धीश्वर हुए हैं ।

> श्रीजगन्मंगलस्यास्य कवचस्य ऋपिरिशवः । छन्दोःनुष्टुम् देवता च कालिका दक्षिरोरिता ।। जगतां मोहने दुष्टनिग्रहे मुक्तिमुक्तिषु । योषिदाकर्षरो चैव विनियोगः प्रकीत्तितः ।

भाषा टीका—इस काव्य के ऋषि शिव हैं, छन्द अनुष्टुप, देवता दक्षिरण कालिका हैं तथा मोहन, दुष्ट-निग्रह, भुक्ति-मुक्ति भ्रौर योषिदाकर्षण में विनियोग है।

> शिरो मे कालिका पातु क्रीड़ारैकाक्षरी परा । क्रीं क्रीं क्रीं मे ललाटञ्च कालिका खड़्गधारिगी।। हुं हुं पातु नेत्रयुग्मं ह्रीं ह्रीं पातु श्रुती मम । दक्षिगा कालिका पातु झाग्ययुग्यं महेक्वरी।। क्रीं क्रीं क्रीं रसनां पातु हुं हुं हुं पातु कपोलकम्। वदनं सकलं पातु ह्रीं ह्रीं स्वाहास्वरूपिगी।।

भाषा टीका—कालिका और कीड़ारा मेरे मस्तक की, कीं कीं कीं और खण्णधारिणी कालिका ललाट की, हुँ हुं दोनों नेत्रों की, हीं हीं दक्षिणी भैरव सिद्धि फा॰ ६ कर्गं की, दक्षिगा कालिका दोनों घ्राण की, क्रीं क्रीं क्रीं रसना की, हुं हुं कपोल देश की ग्रौर ह्रीं हीं स्वाहास्वरूपिणी सम्पूर्ण वदन की रक्षा करें।

द्वाविशत्यक्षरी स्कन्धौ महःविद्या मुखप्रदा। खड्गमृण्डधरा काली सर्व्वागमिभतोऽवतु।। क्रीं हुँ हीं त्यक्षरी पातु चामृण्डा हृदयं मम। एें हुं स्रों एें स्तनद्वन्द्वं हीं फट् स्वाहा ककुत्स्थलम्।। स्रण्टाक्षरी महाविद्या भुजौ पातु सकत्तुंका। क्रीं कीं हुँ हुँ हीं हीं करौ पातृ षड्क्षरी मम।।"

भाषा टीका—वाईस श्रक्षर की विद्यारूप सुखदायिनी महाविद्या दोनों स्कन्धों की, 'खंगमुण्डधरा काली' सर्वांग की, 'क्रीं हुं हीं चामुण्डा' हृदय की, 'ऐ हुँ ग्रों ऐ' दोनों स्तन की, 'हीं फट् स्वाहा' कन्धों की, 'श्रण्टाक्षरी महाविद्या' दोनों भुजाश्रों की तथा 'क्रीं' इत्यादि षडक्षरी विद्या दोनों हाथों की रक्षा करे।

"क्रीं नाभि मध्यदेशञ्च दक्षिणा कालिकाऽवतु । क्रीं स्वाहा पातु पृष्ठन्तु कालिका सा दशाक्षरी ।। ह्रीं क्रीं दक्षिणे कालिके हुँ ह्रीं पातु कटिद्रयम् । काली दशाक्षरी विद्या स्वाहा पातु सयुग्मकम् ॥ ॐ ह्लां क्रीं में स्वाहा पातु कालिका जानुनी मम । काली हुन्नामविद्येयं चतुर्वर्गफलप्रदा।"

भाषा टांका — क्रीं, नाभिदेश की, 'दक्षिणा कालिका' मध्य देश की, 'क्रीं स्वाहा' तथा 'दशाक्षर मन्त्र' पीठ की, 'हीं क्रीं दक्षिग्गे कालिके हुं हीं, कटि की, 'दशाक्षरीविद्या' ऊपर की तथा 'ॐ हीं क्रीं स्वाहा' जानुदेश की रक्षा करें। यह विद्या चतुर्वर्गे फलदायिनी हैं। "क्रीं ह्रीं ह्रीं पातु गुल्फं दक्षिणे कालिकेऽवतु। क्रीं ह्युं ह्रीं स्वाहा पदं पातु चतुर्दशाक्षरी मम ॥"

भाषा टीका—'क्रीं हीं हीं' गुल्फ की तथा 'क्रीं ह्रूं हीं स्वाहां' ग्रौर 'चतुर्दशाक्षरी विद्यां' मेरे पाँवों की रक्षा करे।

> खंगमुण्डघरा काली वरदा भयवारिग्गी। विद्याभि सकलाभि सा सर्व्वागमभितोऽवतु॥

भाषा टीका—''खंग मुण्डधरा वरदा भयहारिणी काली'' सब विद्यास्रों सहित मेरे सर्वांग की रक्षा करे।''

"काली कपालिनी कुल्वा कुरुकुल्ला विरोधिनी। विशिवत्ता तथोग्रोग्रप्रभा दीपा घनत्विषः॥ नीलाघना बालिका च माता मुद्रामिना च माम्। एताः सर्व्वाः खंगधरा मुण्डमालाविभूषिताः॥ रक्षन्तु मां दिक्षु देवी ब्राह्मी नारायगी तथा। माहेरवरी च चामुण्डा कौमारी चापराजिता॥ वाराही नारिसही च सर्व्वारचामितभूषणाः। रक्षन्तु स्वायुधैदिक्षु मां विदिक्षु यथा तथा॥"

भाषा टीका—"काली, कपालिनी, कुल्वा, कुरुकुल्ला, विरोधिनी, विप्रचित्ता, उग्रोग्रप्रभा, दीपा, घनित्वषा, नीलाघना, बालिका, माता तथा मुद्रापिता—ये सब खड्गधारिगी, मुण्डमालाधारिगी देवी मेरी दिशाओं की रक्षा करें। ब्राह्मी, नारायगी, माहेश्वरी, चामुण्डा, कौमारी, श्रपराजिता, वाराही तथा नारसिंही—ये सब ग्रसंख्य ग्राभूष्णों को धारण करने वाली देवियाँ ग्रपने ग्रायुधों सहित मेरी दिशा विदिशाओं की रक्षा करें।"

"इत्येवं कथितं दिव्यं कवचं परमाद्भ तम् । श्री जगन्मगलं नाम महामन्त्रौघविग्रहम् ॥ त्रैलोक्याकर्षणं बाह्यकवचं मन्मुखोदितम् । गुरुपूजां विधायाथ गृह्णीयात् कवचंततः । कवचं त्रिःसकृद्वापि यावज्जीवञ्च वा पुनः ॥''

भाषा टीका—यह कवच जगन्मंगल नायक दिव्य धौर परम अद्भुत है। यह महामन्त्र स्वरूप है। इससे त्रिभुवन आकर्षित होता है। यह ब्रह्म कवच मेरे मुख द्वारा विणत है। गुरु की पूजा करने के उप-रान्त इस कवच को अहरा करना चाहिए। इसका यावज्जीवन दिन में एक बार अथवा तीन वार पाठ करना चाहिए।

इस कवच की पचास ब्रावृत्ति करने वाला मनुष्य त्रैलोक्य विजयी हो सकता है। इस कवच के प्रताप से त्रिभुवन क्षोभित होता है। इस कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति एक मास के भीतर सभी सिद्धियों का स्वामी हो सकता है।

पूर्वोक्त मूल मन्त्र द्वारा कालिका को पृष्पांजलि देकर, केवल एक बार ही इस कवच का पाठ करने से शतसहस्र वार्षिकी पूजा का फल प्राप्त होता है।

इस कवच को भोजपत्र ग्रथवा स्वर्णपत्र पर लिखकर, मस्तक, दक्षिण भुजा ग्रथवा कण्ठ में धारण करने वाला साधक ग्रपने कोध से त्रिभुवन को मोहित ग्रथवा चूर्णीकृत करने में समर्थ होता है। जो स्त्री इस कवच को धारण करती है, वह बहुत सन्तानों वाली ग्रौंर जीववत्सा होती है—इसमें सन्देह नहीं है।

यह कवच ग्रभक्त ग्रथवा पर-शिष्य को नहीं देना चाहिए। भक्ति युक्त ग्रपने शिष्य को ही देना चाहिए। इससे विपरीत करना, मृत्यु के मुख में गिरने की भाँति हैं। इस कवच के प्रसाद से कमला (लक्ष्मी)निश्चल रूप से साधक के घर में तथा वाग्देवी साधक के मुख में निवास करती है।

इस कवच को जाने बिना जो मनुष्य काली मन्त्र का जप करता

है, उसे लाख बार जप करने पर भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती । ऐसा पुरुष शस्त्राघात से स्रपने प्राग्गों को शोब्र ही त्याग देता है ।

#### तारा साधन

श्रव 'तारा' साधन के मन्त्र, ध्यान, यन्त्र, जप, होम, स्तव एवं कवच का वर्णन किया जाता है।

#### तारा मन्त्र

- (१) ह्रीं स्त्रीं हूं फट्।
- (२) ॐ ह्रीं स्त्रीं हूं फट्।
- (३) श्रीं हीं स्त्रीं हूँ फर्।

तारा के साथन के लिए मन्त्र का स्वरूप उश्त तीन प्रकार का कहा गया है। इनमें से किसी भी एक मन्त्र के द्वारा 'तारा' की पूजा तथा जप स्रादि करना चाहिए।

#### तारा ध्यान

तारा ध्यान की विधि मूल, संस्कृत में नीचे दी जा रही है। बाद में उसका भाषा ग्रर्थ भी दे दिया गया है। साधक को चाहिए कि वह ध्यान करते समय मूल संस्कृत का ही प्रयोग करे।

> प्रत्यालीढपदां घोरां मुण्डमालाविभूषिताम् । खव्वां लम्बोदरीं भीमां व्याघ्रचम्मावृतां कहौ ॥ नवयौवनसम्पन्नां पञ्चमुद्राविभूषिताम् । चतुर्भुं जां लोलिजिह्वां महाभीमां वरप्रदाम् ॥ खंगकर्त्तृं समायुक्तसव्येतरभुजद्वयाम् । कपोलोत्पल संयुक्तसव्येपाणियुगान्विताम् । पिंगाग्रं कजटां ध्यायेन्मौलावक्षोभ्यभूषिताम् । बालाकमण्डलाकारलोचनत्रयभूषिताम् ॥

ज्वलच्चितामध्यगतां घोरदंष्ट्राकरालिनीम् । स्वावेशस्मेरवदनां ह्मलंकारविभूषिताम् ॥ विश्वव्यानकतोयान्तः श्वेतपद्मोपारिस्थिताम् ॥

भाषा टीका—"तारादेवी एक पाँव द्यागे किए हुए वीर-पद से विराजमान हैं। वे घोर रूपिणी, मुण्डमाला विभिषता, सर्वालम्बोदरी, भीमा, त्र्याघ्रचर्मावृता, नवयौवन सम्पन्ना, पञ्चमुद्रा, विभूषिता, चतुर्भुं जा, लोलजिह्ना, महाभीमा एवं वरदानी हैं। उनके दाई स्रोर के हाथों में खड्ग और कैंची तथा बाई स्रोर के दोनों हाथों में कपाल और उत्पल विद्यमान है। उनकी जटायें पिंगल वर्गा हैं। उनके मस्तक में क्षोभरहित, शोभित तीनों नेत्र तरुण स्ररुग के समान रक्तवर्ण वाले हैं। वे चलती हुई चिता में स्थित, घोर दंष्ट्रा, कराला, स्वीय स्रावेश में हास्यमुखी, सब प्रकार के स्रलंकारों से स्रलंकृत तथा विश्वव्यापी जल के भीतर श्वेतपद्य के ऊपर स्थित है।

इस विधि से तारादेवी का ध्यान करना चाहिए।

### तारा-पुजन का मन्त्र

स्वर्णादिपीठो पर गोरोचन अथवा कुकुमादि से लेप करके "ॐ ग्राः सुरेखे वज्ररेखे श्रों फट् स्वाहा" इस मन्त्र से अधोमुख त्रिकोण में अष्टदल मन्त्र, उसके बाहर गोलवृत्त, चतुष्कोण तथा चतुर्द्वारसमन्त्रित यन्त्र को खींचे ।

## तारा के निमित्त जप-होम

हिवष्याशी तथा जितेन्द्रिय होकर 'ॐ ऐं ह्रीं क्रीं हुँ फट्' इस मन्त्र [को दो लाख जप कर, पलाश-पुष्प द्वारा उसका दशांश होम करना चाहिए।

#### तारा-स्तव

मूल संस्कृत में तारा-स्तव इस प्रकार है – तारा च तारिणी देवी नागमुण्डविभूषिता । ललज्जिह्वा नीलवर्गा ब्रह्मरूपधरा तथा ॥ नागाञ्चितकटी देवी नीलाम्बरधरा परा । नामाष्टकमिदं स्तोत्रं यः पठेत् श्रसाुयादपि । तस्य सन्वर्धिसिद्धिः स्यात् सत्यं सत्यं महेददरि ।

भाषा टीका—(१) तारा, (२) तारिणी, (३) नागमुण्ड विभूषिता, (४) ललजिज्ञह्वा, (५) नीलवर्णां, (६) ब्रह्मस्पथरा, (७) नागाञ्चित कहीं तथा (६) नोलाम्बरथरा—इस ग्रन्टनामात्मक ताराष्टक स्तोत्र का गठ अथवा श्रवण् करने से सर्वार्थं सिद्धि होती है। भैरव कहते हैं—'हे महेच्वरी! यह सत्य है, सत्य है।'

#### तारा-कवच

श्रव कालोदेवी के कवच को मूल संस्कृत में नीचे दिया जा रहा है। बाद में उसका भाषा अर्थ भी दे दिया है। साधक को चाहिए कि वह पाठ करते समय मूल संस्कृत का हो प्रयोग करे।

कवच इस प्रकार है-

भैरव उवाच।

दिव्यं हि कवचं देविः तराया सर्व्वकामदम् । श्रृग्गुष्वपरमं तत्तु तव स्नेहात् प्रकाशितम् ।।

भाषा टीका—भैरव ने कहा—हे देवि ! तारादेवी का दिव्य-कवच सर्व कामप्रद एवं परम श्रेष्ठ है । तुम्हारे प्रति स्नेह के कारण मैं उसे प्रकट करता हूं सुनो ।

> श्रक्षोभ्य ऋषिरित्व्यस्य छन्दस्त्रिष्टुबुदाहृतम् । ताराभगवती देवी मन्त्रसिद्धौ प्रकीर्तितम् ॥

भाषा टीका—इस कवच के ऋषि स्रक्षोभ्य हैं, छन्द त्रिष्टुप है, देवता भगवती तारा हैं और मन्त्रसिद्धि में इसका विनियोग है।

त्रोंकारो मे शिरः पातु ब्रह्मरूपा महेश्वरो । ह्रींकारः पातु ललाटे बीजरूपा महेश्वरी ॥ स्त्रींकारः पातु वदने लज्जारूपा महेश्वरी । ह्रुंकारः पातु हृदये तारिंगीशक्तिरूपधृक ।।

भाषा टीका — "ॐ ब्रह्मरूपा महेरवरी, मेरे मस्तक की, 'हीं बीज-रूपा महेरवरी, मेरे ललाट की, 'स्त्री' लज्जारूपा महेरवरी मेरे मुख की तथा 'हूं शक्तिरूपा धारिग्णी तारिणी' मेरे हृदय की रक्षा करें।

> फट्कारः पातु सन्वांगे सर्वसिद्धि फलप्रदा। खर्वा मां पातु देवेशी गण्डयुग्मे भयापहा।। लम्बोदरी सदा स्कन्धयुग्मे पातु महेश्वरी। ब्याघ्र चमविृताकटि पातु देवी शिवप्रिया।।

भाषा टीका—''फट् सर्वसिद्धि फलप्रदा सर्वांग की, 'भयनाशिनी खर्वा' दोनों कपोलों की, 'महेश्वरी लम्बोदरी' दोनों कन्धों की तथा 'ब्याझचर्मावृता शिवप्रिया' मेरी कटि (कमर) की रक्षा करें।''

> पीनोन्नतस्तनी पातु पार्श्वयुग्मे महेश्वरी। रक्तवर्त्तु लनेत्रा च कटिदेशे सदावतु।। ललज्जिह्वा सदा पातु नाभौ मां भुवनेश्वरी। करालास्या सदा पातु लिगे देवी हरप्रिया।।

भाषा टीका—'पीनोन्नतस्तनी महेदवरी दोनों पार्व्वों की, 'रक्त गोल नेत्रों वाली' कटिदेश की, 'ललज्जिह्वा भुवनेदवरी' नाभि की तथा 'करालवदन। हरिष्ठया' मेरे लिंग स्थान की सदैव रक्षा करें।''

विवादे कलहे चैव ग्रग्नौ च ररामध्यतः सर्व्वदा पान् मां देवो फिण्टीरूपा वृकोदरी । सर्व्वदा ातु मां देवी स्वर्गे मर्त्ये रसातले ॥ सर्व्वदित्रभूषिता देवी सर्व्वदेवप्रपूजिता। कीं कीं हुं हुं फट् फट् पाहि पाहि समन्ततः॥ भापा टीका—'भिण्टी रूपा वृकोदरी' देवी विवाद में, कलह में, ग्राग्निमध्य में तथा रण मध्य में मेरी सदैव रक्षा करें। 'सब देवताग्रों से पूजित समस्त ग्रस्त्रों से विभूषित देवी' मेरी स्वर्ग, मस्त्रे तथा रसातल में रक्षा करें। 'क्रीं कीं हुं हुं फट्फट्ं यह कीं बीज मेरी सब ग्रोर से रक्षा करें।

कराला घोरदशना भीमनेत्रा वृकोदरी ।
ग्रट्टहासा महाभागा विघूणितत्रिलोचना ।।
लम्बोदरी जगद्धात्री डाकिनी योगिनीयुता ।
लज्जारूपा योनिरूपा विकटा देवपूजिना ।।
पातुमां चण्डी मातंगी ह्युग्रचण्डा महेरवरी ।।

भापा टीका—"महा कराल घोर दाँतों वाली भयंकर नेत्रों वाली तथा वृकोदरी, जोर से हंसने वाली, महाभागा, घूणित तीन नेत्रों वाली, लम्बायमान उदर वाली, जगन्माता, डाकिनी और योगिनियों से युक्त, लज्जारूपा, योनिरूपा, विकटा, देवताओं से पूजित, उग्रवण्डा महेश्वरी मातंगी मेरी रक्षा करें।"

> जले स्थले चान्तरिक्षे तथा च शत्रुमध्यतः। सर्व्वतः पातु मां देवी खड्गहस्ता जयप्रदा।।"

भाषा टीका—"खड्गधारिग्गी, विजयप्रदा देवी जल में, स्थल में, ग्रन्तरिक्ष में, शत्रुग्नों के बीच तथा ग्रन्यान्य सभी स्थानों में मेरी रक्षा करें।"

> कवचं प्रपठेद्यस्तु धारयेच्छ्रएयादपि । न विद्यते भयं तस्य त्रिषु लोकेषु पार्व्वति ॥

भाषा टीका—हे पार्वती ! जो मनुष्य इस कवच को पढ़ते हैं, धारण करते हैं अथवा सुनते हैं, उन्हें तीनों लोकों में कहीं भी भय नहीं होता।

### महाविद्या-साधन

ग्रव 'महाविद्या' साधन के मन्त्र, ध्यान, यन्त्र, जम-होम स्तव एवं कवच का वर्णन किया जाता है।

## महाविद्या-मन्त्र

हुं श्रीं हीं वज्जवैरोचनीये हुँ हुँ फर्स्वाहा ऐं। इस मन्त्र के द्वारा 'महाविद्या' की पूजा तथा जप ग्रादि करना चाहिए।

## महाविद्या ध्यान

महाविद्या के ध्यान की विधि मूल-संस्कृत में नीचे दी जा रही है। बाद में उसका भाषा ग्रर्थ भी दे दिया गया है। साधक को चाहिए कि वह ध्यान करते समय मूल-संस्कृत का ही प्रयोग करे।

चतुर्भुं जां महादेवीं नागयज्ञोपवीतिनीम् । महाभीमां करालास्यां सिद्धविद्याधरैर्युताम् ॥ मुण्डमालावलीकीर्णां मुक्तकेशीं स्मिताननाम् । एवं ध्यायेन्महादेवीं सर्वकामार्थसिद्धये ॥

भाषा टीका—'महाविद्या देवी चार भुजाश्रों वाली, सर्प का यज्ञो-पवीत घारण करने वाली, महाभीमा, कराला, सिद्ध श्रौर विद्याधरों से युक्त, मुण्ड-माला से श्रलंकृत, बिखरे हुए केशों वाली तथा स्मित मुखी हैं।—सर्वकाम-श्रर्थ की सिद्धि के लिए महादेवी का ध्यान इसी प्रकार करना चाहिए।

उक्त विधि से महाविद्या देवी का ध्यान करे।

### महाविद्या-पूजन का यन्त्र

महाविद्या पूजन का यन्त्र भुवनेश्वरी-पूजन के यन्त्र की भाँति ही है। भुवनेश्वरी पूजन के मन्त्र का वर्णन ग्रागे भुवनेश्वरी साधन की विधि में किया गया है। साधकों को चाहिए कि वे उक्त स्थान पर यन्त्र को देख लें।

## महाविद्या के निमित्त जप-होम

महाविद्या के निमित्त जप-होम की विधि भी भुवनेश्वरी के जप-होम की विधि की भाँति ही है अतः उसे आगे विधात भुवनेश्वरी-साधन में देख लेना चाहिए।

### महाविद्या-स्तव

मूलसंस्कृत में महाविद्या-स्तव इस प्रकार है—

श्री शिव उवाच-

दुर्ल्जभं तारिणीमार्गं दुर्ल्लभं तारिणीपदम् । मन्त्रार्थं मन्त्र चैतन्यं दुर्ल्लभं शवसाधनम् ॥ इमशानसाधनं योनिसाधनं ब्रह्मसाधनम् । क्रियासाधनकं भिन्तसाधनं मुक्तिसाधनम् ॥ तव प्रसादादृ वेशि सर्व्वाः सिध्यन्ति सिद्धयः ।

भाषा टीका—"श्री शिवजी ने कहा—"तारिणी की उपासना का मार्ग श्रत्यन्त दुर्लभ है, इसी प्रकार उनके पद की प्राप्ति भी दुर्लभ है। उनका मन्त्रार्थज्ञान, मन्त्र-चैतन्य, शव-साधन, रमशान-साधन, योनि-साधन, ब्रह्म-साधन, क्रिया-साधन, भिक्त-साधन तथा मुक्ति-साधन ये सब भी दुर्लभ हैं। परन्तु हे देवेशि ! तुम जिसके ऊपर प्रसन्न होती हो, उसे सब विषयों में सिद्धि प्राप्त हो जाती है।"

नमस्ते चण्डिके चण्डि चण्ड मुण्ड विनाशिनी। नमस्ते कालिके काल महाभय विनाशिनी।।

भाषा टीका — "हे चण्डिके! तुम प्रचण्ड स्वरूपिणी हो। तुम्हीं ने चण्ड-मृण्ड का वध किया है। तुम काल के भय को नष्ट करने वाली हो। हे कालिके! तुम्हें नमस्कार है।"

शिवे रक्ष जगद्धात्रि प्रसीद हरवल्लभे । प्रणमामि जगद्धात्रीं जगत्पालनकारिणीम् ॥ जगत्क्षोभकरीं विद्यां जगत्सृष्टिविद्यायिनीम् । करालां विकटां घोरां मुण्डमालाविभूषिताम् ॥ हराच्चितां हराराध्यां नमामि हरवल्लभाम् । गौरीं गुरुप्रियां गौरवर्णालंकारभूषिताम् ॥ हरिप्रियां महामायां नमामि ब्रह्मपूजिताम् ॥

भाषा टीका—''हे शिवे! हे जगद्धात्रि! हे हरवल्लभे! मेरी संसार के भय से रक्षा करो। तुम्हों जगत् की माता और तुम्हों अनन्त जगत् की रक्षा करती हो। तुम्हीं जगत् का संहार करने वाली और तुम्हीं उत्पन्न करने वाली हो। तुम्हारी मूर्ति महा भयंकर है। तुम मुण्डमाला से अलंकृत, कराला और विकटाकार हो। तुम्हीं हर से सेवित, हर से पूजित और हरित्रया हो। तुम्हारा वर्ण गौर है। तुम्हीं गुरु-प्रिया और क्वेत अलंकारों से विभूषित हो। तुम्हीं विष्णु प्रिया और महामाया हो। ब्रह्मा तुम्हारी हीं पूजा करते हैं। तुम्हें नमस्कार करते हैं।''

> सिद्धां सिद्धेश्वरीं सिद्धविद्याघरगर्गार्युं ताम् । मन्त्रसिद्धिप्रदां योनिसिद्धिदां लिंगशोभिताम् ॥ प्रणमामि महामायां दुर्गां दुर्गतिनाशिनीम् ॥

भाषा टीका—"तुम्हीं सिद्धा और सिद्धेश्वरी हो। तुम्हीं सिद्ध श्रौर विद्याधरों से वेष्टित, मन्त्रसिद्ध-दायिनी, योनिसिद्धि-दायिनी लिंग-शोभिता, महामाया, दुर्गा श्रौर दुर्गतिनाशिनी हो। तुम्हें नमस्कार है।"

> उग्रामुग्रमयीमुग्रतारामुग्रगर्णैर्युताम् । नीलां नीलधनस्यामां नमामि नीलसुन्दरीम् ॥ स्यामांगीं स्यामघटितां स्यामवर्णविभूषिताम् । प्ररामामि जगद्धात्रीं गौरीं सर्व्वार्थसाधिनीम् ॥

भाषा टीका—"तुम उग्रमूत्ति, उग्रगणों से युक्त, उग्रतारा, नील-मेघ के समान ज्यामवर्ण तथा नील सुन्दरी हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हीं ज्यामलांगी, ज्याम वर्ण से विभूषित, जगद्धात्री, सब कार्यों का साधन करने वाली तथा गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है।

> विश्वेश्वरीं महाघोरां विकटां घोरनादिनीम् । श्राद्यामाद्यगुरोराद्यामाद्यनाथप्रपूजिताम् ।। श्री दुर्गां धनदामन्तपूर्णां पद्मां सुरेद्दरीम् । प्रणमामि जगद्धात्रीं चन्द्रशेखरवल्लभाम् ॥

भाषा टीका—''तुम विश्वेश्वरी, महाबोराकार, विकट मूर्ति तथा घोर शब्द करने वाली हो। तुम्हीं सबकी ग्राद्या, ग्रादि गुरु महेश्वर की भी ग्राद्या हो। ग्राद्यनाथ महादेव तुम्हारी निरन्तर पूजा करते हैं। तुम्हीं धन देने वाली, ग्रन्नपूर्णा तथा पद्मा स्वरूपिणी हो। तुम्हीं देवताग्रों की स्वामिनी, जगत् की माता तथा हर-वल्लभा हो। तुम्हें नमस्कार है।"

त्रिपुरासुन्दरीं बालामबलागणभूषिताम् । शिवदूतों शिवाराध्यां शिवध्येयां सनातनीम् ॥ सुन्दरीं तारिगों सर्व्वशिवागण विभूषिताम् । नारायगीं विष्णपूज्यां ब्रह्मविष्णुहरष्रियाम् ॥

भाषा टीका — "हे देवि ! तुम त्रिपुरा सुन्दरी, बाला, श्रवलागर्गों से विभूषित, शिवदूती, शिव की ग्राराध्या, शिव से ध्यान की हुई, सनातनी, सुन्दरो, तारिणी, समस्त शिवगर्गों से मण्डित, नारायणी, विष्णापूज्या तथा ब्रह्मा, विष्णा श्रौर हर की प्रिया हो।"

सर्वेसिद्धिप्रदां नित्यामनित्यगुरावर्जिताम् । सगुराां निर्णु राां ध्येयामच्चितां सर्व्वेसिद्धिदाम् ।। दिव्यां सिद्धिप्रदां विद्यां महाविद्यां महेश्वरीम् । महेशभक्तां माहेशीं महाकालप्रपूजिताम् ॥ प्ररामामि जगद्धात्रीं शुम्भासुरविमद्धिनीम् ॥

भाषा टोका—"तुम्हीं समस्त सिद्धियों की वाता, नित्या, ग्रनित्य गुणों से रिहत, सगुण, निर्गुण, ध्यान के योग्य, ग्रिचिता, सर्वसिद्धि प्रदाता, दिव्या, सिद्धिदाता, विद्या, महाविद्या, महेश्वरी, महेश की भिक्तवाली, माहेशी, महाकाल से पूजित, जगद्धात्री तथा शुंभासुर का मर्दन करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है।

रक्तप्रियां रक्तवणाँ रक्तवीज विमिर्ह्नीम् ।
भैरवीं भुवनांदेवी लोलजिह्नां सुरेव्वरीम् ।।
चतुर्भुं जां दशभुजामण्टादशभुजां शुभाम् ।
त्रिपुरेशीं विश्वनाथ प्रियां विश्वेश्वरीं शिवाम् ॥
श्रद्धहासामट्टहासप्रियां धूम्रविनाशिनीम् ।
कमलां छिन्नमालाञ्च मातंगीं सुरसुन्दरीम् ॥
षोडशीं विजयां भीमां धूम्राञ्च वगलामुखीम् ।
सर्व्वसिद्धिप्रदां सर्व्वविद्यामन्त्रविशोधिनीम् ॥
प्रणमामि जगत्तारां साराञ्च मन्त्रसिद्धये ॥

भाषा टीका—तुम रक्त से प्रेम करने वाली, रक्त वर्णा, रक्त बीज का विनाश करने वाली, भैरवी, भुवनादेवी, लाल जिल्ला, सुरे-श्वरी, चतुर्भुं जा, कभी दशभुजा, कभी अष्टादश भुजा, त्रिपुरेशी, विश्वनाथ, प्रिया, विश्वेश्वरी, शिवा, अट्टहास से युक्त, उच्चहास्य से प्रीति करने वालो, धूम्रासुर, विनाशिनी, कमला, छिन्नमस्ता, मातंगी सुरसुन्दरी, षोडशी, विजया, भीमा, धूम्रा, वगलामुखी, सर्वेसिद्धि-दायिनी, सर्व विद्या, सब मन्त्रों का शोधन करने वाली, सारभूत तथा जगत्तारिस्मी ही। मैं मन्त्र सिद्धि के लिए तुम्हें नमस्कार करता हूँ।

इत्येवञ्च वरारोहे स्तोत्रं सिद्धिकरं परम् । पठित्वा मोक्षमाप्नोति सत्यं वै गिरिनन्दिनि ।। भाषा टीका—हे वरारोहे !हे गिरिनन्दिनी ! यह स्तोत्र परम सिद्धि को देने वाला है । इसके पाठ करने से ग्रवक्य ही मोक्ष प्राप्त होती है ।

मंगलवार की चतुर्दशी तिथि में, वृहस्पतिवार की ग्रम।वस्या तिथि में तथा शुक्रवार के रात्रिकाल में इस स्तृति को पढ़ने से मोक्ष प्राप्त होती है। इस स्तव का तीन पक्ष (पखवाड़े) तक पाठ करने से मन्त्र सिद्धि होती है। इसमें सन्देह नहीं।

चतुर्दशी की रात्रि में तथा शनिवार और मंगलवार की सन्ध्या के समय भी इस स्तव का पाठ करने से मन्त्र सिद्धि होती है।

जो पुरुष केवल इस स्तोत्र का ही पाठ करता है। वह अनुत्तमा मन्त्र सिद्धि को प्राप्त करता है। इस स्तव पाठ के फल से चण्डिका-कुल-कुण्डलिनी नाड़ी जाग्रत होती है।

## महाविद्या कवच

श्रव महाविद्या के कवच को मूल-संस्कृत में नीचे दिया जा रहा है। बाद में उसका भाषा ग्रर्थ भी दे दिया गया है। साधक को चाहिए कि वह पाठ करते समय मूल-संस्कृत का ही प्रयोग करे।

कवच इस प्रकार है-

भैरव उवाच।

प्रुणु देवि प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धिदम् । स्राद्याया महाविद्यायाः सर्व्वाभीष्टफलप्रदम् ॥

भाषा टीका—भैरव ने कहा—हे देवि, सुनो ! मैं महाविद्या का कवच कहता हूँ। यह समस्त ग्रभीष्ट फलों को देने वाला है।

कवचस्य ऋषिर्देवि सदाशिव इतीरितः। छन्दोऽनुष्टुब् देवता च महाविद्या प्रकीर्तिता॥ धर्मार्थे काममोक्षाणां विनियोगञ्च साधने। भाषा टीका—हे देवि ! इस कवच के ऋषि सदाशिव हैं। छन्द ग्रनुप्दुप है, देवता महाविद्या है तथा धर्मे, ग्रर्थ, काम ग्रौर मोक्षरूप फल के साधन में इसका विनियोग है।

> ऐंकारः पादशीर्षे मां कामबीजं तथा हृदि । रमःवीजं सदापातु नाभौ गुह्ये च पादयोः ॥

भाषा टीका—ऐं वीज मेरे मस्तक की, क्लीं वीज हृदय की एवं श्रीं वीज मेरी नाभि, गृह्य तथा चरण की रक्षा करे।

> ललाटे सुन्दरी पातु उग्रा मां कण्ठदेशतः । भगमाला सर्व्वगात्रे लिंगे चैतन्यरूपिगी ॥

भाषा टीका — सुन्दरी मेरे मस्तक की, उग्रा कण्ठ की, भगमाला सम्पूर्ण शरीर की एव चैतन्य रूपिणी मेरे लिंग — स्थान की रक्षा करे।

पूर्वे मां पातु वाराही ब्रह्माणी दक्षिणे तथा।
उत्तरे वैष्णवी पातु चेन्द्राणी पश्चिमेऽवतु।।
माहेश्वरीं च भ्राग्नेय्यां नैर्ऋते कमला तथा।
वायन्यां पातु कौमारी चामुण्डा हीशके ऽवतु।।

भाषा टोका —पूर्व दिशा में वाराही, दक्षिण में ब्रह्माणी, उत्तर में वैष्णवी, पश्चिम में इन्द्राणी, ग्रग्नि कोण में माहेश्वरी, नैऋत कोण में कमला, वायुकोण में कौमारी तथा ईशान कोणा में चामुण्डा मेरी रक्षा करे।

इद कवचमज्ञात्वा महाविद्याञ्च यो जपेत्। न फलं जायते तस्य कल्प कोटि शतैरिप।।

भाषा टीका—इस कवच को जाने बिना जो मनुष्य महाविद्या के मन्त्र का जप करता हैं, उसे सौ करोड़ कल्प में भी फल की प्राप्ति नहीं होती।

## भुवनेश्वरी साधन

श्रव भुवनेश्वरी-साधन के मन्त्र, ध्यान, यन्त्र, जय-होम, स्तव एवं कवच का वर्णन किया जाता है।

## भुवनेश्वरी मन्त्र

- (१) हीं।
- (२) ऐं हीं।
- (३) ऐं हीं ऐं।

भुवनेश्वरी के साथन के लिए मन्त्र का स्वरूप उक्त तीन प्रकार का कहा गया है। इसमें से किसी भी एक मन्त्र के द्वारा भुवनेश्वरी की पूजा तथा जप स्रादि करना चाहिए।

## भुवनेश्वरी ध्यान

भुवनेश्वरी के ध्यान की विधि मूल-संस्कृत में नीचे दी जा रही है। बाद में उसका भाषा-ग्रर्थ भो दे दिया गया है। साधक को चाहिए कि वह ध्यान करते समय मूल-संस्कृत का ही प्रयोग करे।

> उदबहर्युं तिमिन्दु किरीटां तुंगकुचां नयनत्रययुक्ताम् । स्मेरमुखीं वरदां कुश पाशा भीतिकरां प्रभजेद् भुवनेशीम् ॥

भाषा टीका — भुवनेश्वरी देवी के शरीर की कान्ति उदीयमान सूर्य की भाँति है। उनके ललाट में ग्रर्द्ध चन्द्र श्रीर मस्तक पर मुकुट है। उनके दोनों स्तन उन्तत हैं। उनके तीन नेत्र हैं। उनका मुख स्मित-हास्य पूर्ण है श्रीर उनके चारों हाथों में वर-मुद्रा, ग्रंकुश, पाश तथा ग्रभयमुद्रा हैं। एसी भुवनेश्वरी देवी का मैं ध्यान करता हूँ।

इस विधि से भुवनेश्वरो देवी का ध्यान करना चाहिए। यक्षणी भैरव सिद्धि, फार्म ७

# भुवनेव्वरी-पूजन का यन्त्र

प्रथम पट्कोग्। अकित करके उसके बाहर गोल वृत्त तथा ग्रप्ट-दल पद्म लिखकर, उसके वाहर चतुर्द्वार एवं चतुरस्न म्रांकित करके यन्त्र का निर्माग्। करे। यन्त्र को भ्रष्टगंघ द्वारा भोजपत्र पर लिखना चाहिए।

## भुवनेश्वरी के निमित्त जप-होम

बत्तीस लाख की संख्या में जप करने से मन्त्र का पुरश्चरण होता है। तीन लाख बत्तीस सहस्र की संख्या में होम करना चाहिए। पीपल, गूलर, पिलखन ग्रौर बरगद की समिधातथा तिल, श्वेत सरसों श्रौर खीर—इन ग्राठ द्रव्यों में घृत, मधु ग्रौर शर्करा मिला कर होम करना चाहिए।

### भुवनेश्वरी-स्तव

मूल-संस्कृत में भुवनेश्वरी-स्तव इस प्रकार है— ग्रथानन्दमयीं साक्षाच्छब्द ब्रह्म स्वरूपिग्गीम् । ईडे सकल सम्पत्त्यै जगत्कारणमम्बिकाम् ॥

भाषा टीका — जो साक्षात् शब्द-ब्रह्म-स्वरूपिणी, जगत्काररा एवं जगत्राता है — समस्त सम्पत्तियों के लाभ के निमित्त मैं उन्हीं श्रानंद-मयी भुवनेश्वरी की स्तुति करता हूँ।

> त्राद्यामशेष जननीमरविन्दयोने दिष्णोः शिवस्य च वपुः प्रतिपादयित्रीम् । सृष्टि स्थिति क्षयकरीं जगतां त्रयाणां स्तृत्वा गिरं विमलयाम्यहमम्बिके त्वाम् ।।

भाषा टीका—हे माता ! तुम जगत् की म्राद्या, ब्रह्माण्ड को उत्पन्न करने वाली, ब्रह्मा, विष्णु भ्रौर शिव को उत्पन्न करने वाली तथा तीनों जगत् की सृष्टि, स्थिति एवं लय करने वाली हो । मैं तुम्हारी स्तुति स्रोर करके श्रपनी वाणी को पवित्र करता हुँ ।

> पृथ्व्या जलेन शिखिना मरुताम्बरेण होत्रेन्द्रुना दिनकरेण च मूर्तिभाजः। देवस्य मन्मथरिपोरपि शक्तिमत्ता हे तुस्त्वमेव खलु पर्वतराजपुत्रि॥

भाषा टीका—हे पर्वतराज पुत्री ! जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, स्राकाश, यजमान, सोम तथा सूर्य मूर्ति में विराजमान हैं, जिन्होंने कामदेव के शरीर को भस्म किया था, उन महादेव की भी त्रैलोक्य संहार-शक्ति तुम्हारे ही द्वारा सम्पन्न हुई है।

> त्रिस्रोतसः सकल लोक समर्च्चिताया वैशिष्टयकारणमवैमि तदेव मातः। त्वत्पादपंकज पराग पवित्रितासु शम्भोर्जटासु नियतं परिवर्तनं यत्।।

भाषा टीका—हे माता ! तुम्हारे चरण कमलों की रेग्नु से पिवत्र हुई, शिव के मस्तक के जटाजूट में तीन घाराओं वाली भागीरथी सदैव सुशोभित रहती है इसीलिए सब लोग उनकी पूजा करते हैं और इसी कारगा वे सुन्दरी प्रधानता को प्राप्त हुई हैं।

> श्रानन्दयेत्कुमुदिनीमधिप: कलानां नान्यामिनः कमलिनीमथ नेत-रांवा । एकस्य मोदनविधौ परमेकमीष्टे त्वन्तु प्रपञ्चमभिनन्दयसि स्वद्ष्टया ।।

भाषा टोका—हे जननी ! जिस तरह कलानाथ चन्द्रमा एकमात्र कुमुदिनी को ही ग्रानिन्दित करते हैं, ग्रन्य किसी को नहीं तथा सूर्य भी एकमात्र कमलिनी को ही प्रफुल्लित करते हैं, ग्रन्य किसी को नहीं— इससे ज्ञात होता है कि जिस तरह एक-एक द्रव्य को श्रानिन्दित करने के लिए एक-एक द्रव्य ही निर्दिष्ट हुआ है, उसी तरह इस सम्पूर्ण जगत् को एकमात्र तुम्हीं ग्रयने दृष्टि-निक्षेप से श्रानन्द प्रदान करती हो।

> म्राद्याप्यशेषजगतां नवयौवनासि शैलाधिराजतनयाप्यतिकोमलासि । त्रय्याः प्रसूरिप तया न समीक्षितासि ध्येयापि गौरि मनसो न पथि स्थितासि ॥

भाषा टीका—हे जननी ! तुम सब जगत् को स्रादिभूत होकर भी निरन्तर नवयुवती हो तथा पर्वतराज की पुत्री होकर भी स्रति कोमला हो । तुम्हीं वेद को प्रकट करने वाली हो । वेद तुम्हारे तत्त्व का निरू-पण करने में स्रससर्थ हैं। हे गौरी ! यद्यपि तुम ध्यान-गभ्य हो, परन्तु फिर भी मन में स्थित नहीं होती हो ।

> श्रासाद्य जन्ममनुजेषु चिरा-द्दु-रापं तत्रापि पाटवमवाप्य निजेन्द्रियागाम् । नाभ्यच्चयन्ति जगतां जनियत्रि ये त्वां निःश्रेणिकाग्रमधिरुह्य पुनः पतन्ति ॥

भाषा टीका—हे जगमाता ! जो प्राणी दुर्लभ मनुष्य-जन्म घारएा कर, इन्द्रियों की सामर्थ्य को पाकर भी तुम्हारी पूजा नहीं करते, वे मुक्ति की सीढ़ी पर चढ़कर भी गिर जाते हैं।

कर्प् रचूर्णहिमवीरिविलोडितेन ये चन्दनेन कुसुमैश्च सुजातगन्धै:। स्राराधयन्ति हि भवानि समुत्सुकास्त्वां ते खल्वशेषभुवनादिभुवं प्रथन्ते।।

भाषा टीका—"हे भवानी ! जो प्राणी कर्पूर के चूर्ण संयुक्त शीतल जल में घिसे हुए चन्दन तथा सुगन्धित पृष्पों द्वारा, उत्कंठित मन से तुम्हारी स्राराधना करते हैं, वे सब भुवनों के स्वामी होते हैं।"
स्राविश्य मध्यपदवीं प्रथमे सरोजे ।

सुप्ता हि राजसदृशी विरचय्य विश्वम् । विद्युल्लातावलयविभ्रममुद्वहन्ती । पद्मानि पञ्च विदलय्य समाश्नुवाना ॥

भाषा टीका—हे जननी ! तुम मूलाधार पत्र में सोये हुए सर्प-राज की भाँति विराजित होकर विश्व की रचना करती हो तथा वहाँ से विद्युत् रेखा के समूह की भाँति क्रमानुसार ऊर्ध्व में स्थित पंचपद्म को भेद कर सहस्र दल की किंग्शिका के मध्य में स्थित परम-शिव के साथ संगत होती हो। यह विद्युत्-रेखा योग द्वारा जगती है।

> तिन्नर्गतामृतरसैरभिषिच्य गात्रं मार्गेगा तेन विलयं पुनरप्यवाप्ता येषां हृदि स्फुरित जातु न ते भवेयु म्मातर्महेश्वरकुटुम्बिनि गर्भभाजः

भाषा टीका—हे जननी ! हे गृहिणी ! तुम सहस्रदल कमल से निर्गतमान सुघारस से शरीर को ग्राभिषिक्त करती हुई सुषुम्ना नाड़ी मार्ग में पुनः प्राप्त होकर लय हो जाती हो। जिस प्राण्ती के हृदय-कमल में तुम्हारा उदय नहीं होता, वह बारम्बार गर्भवास के दु:ख को प्राप्त करता है।

त्रालम्बि कुन्तलभरामभिरामवक्ता-मापीवरस्तनतटीं तनुवृत्तमध्याम् । चिन्ताक्षसूत्रकलशालिखिताढ्यहस्तां मातर्नमामि मनसा तव गौरि मूर्तिम् ॥

भाषा टीका—''हे जननी ! तुम्हारे केश लम्बायमान हैं, तुम्हारा मुख ग्रत्यन्त सुन्दर है। तुम्हारे स्तन उन्नत हैं तथा कटि प्रदेश पतला

है। तुम्हारो चारों भुजाओं में ज्ञान, मुद्रा, जपमाला, कलश स्रौर पुस्तक विद्यमान है। हे गौरी! तुम्हारी ऐसी मूर्ति को मैं मन से नमस्कार करता हूँ।

> ग्रस्थाय योगमवजित्य च वैरिषट्क । मावध्य चेन्द्रियगर्गा मनसि प्रसन्ने । पाञांकुशाभयवराढ्यकरां सुवक्त्रा मालोकयन्ति भुवनेश्वरि योगिनस्त्वाम् ॥

भाषा टीका—हे भुवनेश्वर ! योगीजन योगावलम्बन सहित काम-क्रोधादि शत्रुग्नों को जीतकर तथा इन्द्रियों को रोककर, प्रफुल्ल, मन से पाशांकुशभय, वरयुक्त हाथ वाली तथा सुशोभनमुखी तुम्हारा दर्शन करते है।

> उत्तप्तहाटकिनभां किरिभिश्चतुर्भि-राविततामृतघटैरिभिषिच्यमाना । हस्तद्वयेन निलने रुचिरे वहन्ती पद्मापि साभयकरा भवसि त्वमेव ॥

भाषा टीका—हे जननी ! जो तपे कंचन के समान वर्ण वाली, जलपूरितघट से चार हाथियों द्वारा श्रभिषिक्त, एक श्रोर के दो हाथों में श्रभय मुद्रा एवं वर मुद्रा को धारएा करने वाली है, वह लक्ष्मीदेवी रूपा तुम्हीं हो।

अष्टाभिरुप्रविविधायुधवाहिनीभि-दोंर्वल्लरीभिरिधरुद्य मृगाधिराजम् । दूर्व्वादलद्युतिरमत्यैविपक्षपक्षान् न्यक्कुर्व्वती त्वमसि देवि भवानि दुर्गे ॥

भाषा टीका—हे देवि भवानी ! जो सिंह पर स्रारूढ़ होकर स्रनेक प्रकार के ग्रस्त्रों को धारएा किये हुए ग्रपने ग्राठ हाथों से विराजमान हैं। जो दूर्वादल के समान कान्ति वाली हैं जिन्होंने देशतास्त्रों को परास्त कर नीचे फुका दिया है, वह दुर्गास्वरूपियो देवी तुम्हीं हो ।

> स्राविनिदाद्यजलसोक रक्षोभिवक्तरां गुञ्जाकलेन परिकल्पिनहारयष्टिम् । रत्नांशुकामसितकान्तिमलं कृतान्त्वा माद्या पुलन्दतरुणीमसकृत् स्मरामि ॥

भाषा टीका — जिनका मुख-मण्डल पसीने की बूँदों से सुशोभित हैं, जो घुंघची से निर्मित हारयिष्ट को घारण किये हुए हैं, पत्रावली जिनके वस्त्र हैं, उन कृष्णकान्ति वालो, ग्रनंग के वश में रहने वाली ग्रथवा ग्रनंग को वश में करने वाली ग्राद्या पुलिन्द रमणी का मैं वार-म्बार स्मरण करता हूँ।

> हंसैगंतिविवणतन्पुरद्रकृष्टै मूर्तेरिवाप्तवचनेरनुगम्यमानो । पद्याविवोर्ध्वमुखरूढसुजातनालौ श्रीकण्ठपत्नि शिरसैव दधे तवांघ्री ।।

भाषा टीका — हे नीलकण्ठ की पत्नी ! जिस तरह नूपुर के शब्द को सुनकर हंस दूर से खिंचे चले आते हैं, उसी तरह वेद भी तुम्हारे चरण कमलों का अनुगमन करते हैं। तुम्हारे चरण कमल श्रेष्ठ नीलकमल की भाँति सुखासीन हैं। मैं तुम्हारे उन्हीं दोनों चरणों को अपने मस्तक पर घारण करता हूँ।

द्वाभ्यां समीक्षितुमतृष्तिमितेन दृग्भ्या-मुत्पाद्यता त्रिनयनं वृषकेतनेन । सान्द्रानुरागभवनेन निरीक्ष्यमार्गो जंघे उभे ग्रपि भवानि तवानतोऽस्मि ॥

भाषा टीका — हे भवानी ! वृषभकेतन महादेव ने संभवतः ग्रपने दोनों नेत्रों से तुम्हारे स्वरूप का दर्शन करके तृष्त न होने पर भी ग्रपने तीसरे नेत्र को उत्पत्न किया था तथा अत्यन्त प्रगाढ़ अनुराग सहित तुम्हारे जंघादेश का दर्शन किया था। अतः मैं तुम्हारी उन दोनों जंघाओं को नमस्कार करता हूँ।

> ऊरू स्मरामि जितहस्तिकरावलेपौ स्थौल्येन माई वतया परिभूतरम्भौ। श्रोणी भवस्य सहनौ परिकल्प्य दत्तौ स्तम्भाविवांगवयसा तव मध्यमेन।

भाषा टीका — हे जननी ! तुम्हारी ऊरु हाथियों की सूंड़ का गर्व खर्व करने वाली हैं। उसने अपनी स्थूलता एवं कोमलता से केले के वृक्ष को परास्त किया है। तुम्हारे नितम्ब को देखने से ऐसा प्रतीत होता है, जैसे मध्य देश ने ही स्तम्भ स्वरूप में उनकी कल्पना की है— मैं उसका स्मरण करता हूँ।

श्रोण्यौ स्तनौ ज युग पत्प्रथयिष्यतोच्चै र्बाल्यात्परेगा वयसा परिकृष्टसारः। रोमावलीविलसितेन विभाव्य मूर्ति र्मध्यन्तव स्फुरति मे हृदयस्य मध्ये।,

भाषा टीका — हे देवि ! तुम्हारे मध्य देश को देखने से ऐसा प्रतीत होता है, जैसे तुम्हारे नितम्ब श्रौर स्तन-मण्डल दोनों ने श्रपनी उच्चता विस्तार के हेतु मध्य देश के सर को श्राकषित कर लिया हो। इसलिए तुम्हारा मध्य देश श्रत्यन्त क्षीए। हो गया। हे जननी ! ऐसा तुम्हारा मध्यदेश मेरे हृदय में स्फुरित हो।

सख्यः स्मरस्य हरनेत्रहुताशभोरो लावण्यवारि भरितं नवयौवनेन । त्रापाद्य दत्तमिव पत्वलमप्रधृष्यं नाभि कदापि तव देवि न विस्मरेयम् ।। भाषा टीका—हे जननी ! शिव की नेत्राग्नि से भयभीत नवयुवती रित के लावण्य को जलपूर्ण करके क्षुद्र-सरोवर की भाँति तुम्हारी इस नाभि का कभी भी विस्मरण न हो।

> ईशोपगूहिपशुनं भिसतं दथाने काश्मीरकर्दं ममनु स्तनपंकजे ते । स्नानोस्थितस्य करिणः क्षणलक्षफेनौ सिन्दूरितौ स्मरयतः समदस्य कुम्भौ ॥

भाषा टीका—हे जननी ! तुम्हारे कुच-त्रमलों से भस्म लगी हुई है। इससे प्रतीत होता है कि हर (शिव) ने तुम्हारा श्रालिंगन किया है। ये कुच-युगल पद्ममूल से अनुलिस्त होने के कारण स्नान से उठे हुए मदयुवत हाथी के क्षणमात्र के लिए फेन से लक्षित गण्डस्थल का स्मरण कराते हैं।

कण्ठातिरिक्तगलदुज्ज्वलकान्तिधारा शोभौ भुजौ निजरियोर्मकरध्वजेन । कण्ठग्रहाय रचितौ किल दीर्घगशौ मातम्मम स्मृतिपथं न विलंघयेताम्॥

भाषा टीका—हे माता ! तुम्हारे दोनों हाथों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है, जैसे कामदेव ने अपने शत्रु का कष्ठ ग्रहण करने के लिए दीर्घ पाश बनाया हो । मुक्ते तुम्हारे इन दोनों हाथों का भी विस्मरण न हो ।

> नात्यायतं रचितकम्बुविलासचौर्यं भूषाभरेण विविधेन विराजमानम् । कण्ठं मनोहरगुएां गिरिराजकन्ये सञ्चिन्त्य तृष्तिमुपयामि कदापि नाहम् ।।

भाषा टीका-हे गिरिराज पुत्री ! जो आपात में अधिक दीर्घ

नहीं है, जो अनेक प्रकार के अलंकारों से अलंकृत है, जो मनोहर गुण वाला है, उस तुन्हारे कम्बु कण्ठ का जिन्तन करने से मुक्ते कभी थी तृष्ति न मिले।

> श्रत्यायताक्षमभिजातललाटपट्टं मन्दिस्मितेन दरफुल्लकपोलरेखम् । विम्वाधरं वदनमुन्नतदीर्घनासं यस्ते स्मरत्य सकृदम्ब स एव जातः ॥

भाषा टीका—तुम्हारे मुखमण्डल में विशाल श्राकृति वाले नेत्र सुशोभित हैं। तुम्हार ललाट परम मनोहर दृष्टिगोचर होता है। तुम्हारे कपोल मृदुहास्य द्वारा प्रफुल्लित हैं तथा तुम्हारी नासिका दीर्घ एवं उन्नत है। जो प्राणी तुम्हारे ऐसे सुन्दर मुखमण्डल का स्मरण करते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है।

> स्राविस्तुपारकरलेखमनल्पगन्ध पुष्पोपरि भ्रमदिलव्रजनिर्विवशेषम् । यश्चेतसा कलयते तव केशपाशं तस्य स्वयं गलति देवि पुराश्रयाशः ॥

भाषा टीका—हे देवी ! तुम्हारा केशपाश भाल के चन्द्रमा की चाँदनी से प्रकाशित हैं । वे स्वल्पगन्धयुक्त पुष्प के ऊपर भ्रमण् करने वाले भौंरे की समता कर रहे हैं । जो मनुष्य तुम्हारे इन केशपाशों का स्मरण करते हैं उनका सनातन संसार-पाश कट जाता है ।

श्रुतिसुरचितयाकं धीमतां स्तोत्रमेतत् पठयति य इह मत्यों नित्यमाद्रीन्तरात्मा । स भवति पदमुच्चैः संपदां पादनम्रः क्षितियमुकुटलक्ष्मी लक्षगानां चिराय ॥

भाषा टीका—बुद्धिमानों के लिए श्रुति-सुखदायक इस स्तोत्र का जो मनुष्य प्रतिदिन स्राद्र चित्त से पाठ करते हैं, वे सम्पूर्ण सम्पत्तियों के स्राधार होते हैं तथा उनके चरु कमलों में राजा लोग सर्देव नत बने रहते हैं।

## भुवनेश्वरी कवच

स्रव भुवनेश्वरी के कवच को मूल संस्कृत में नीचे दिया जा रहा है। बाद में उसका भाषा सर्थ भी दे दिया गया है। साधक को चाहिए कि यह पाठ करते समय केवल मूल-संस्कृत का ही प्रयोग करे।

कवच इस प्रकार है— श्री शिव उवाच

> पातकं दहनं नाम कवचं सर्व्वकामदम् । श्ररण् पार्व्वति वक्ष्यामि तव स्नेहात्प्रकाशितम् ।।

भाषा टीका —श्री शिव जी ने कहा — हे पार्वती ! 'पातकदहन' नामक समस्त कामनाश्रों को पूर्ण करने वाले भुवनेश्वरी के कवच को मैं तुम्हारे स्नेह के कारण प्रकाशित करता हूँ । सुनो ।

> पातकं दहनस्यास्य सदाशिव ऋषिः स्मृतः । छन्दोऽनुष्टुव् देवता च भुवनेशी प्रकीर्त्तिता ।। धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोग प्रकीर्त्तितः ॥

भाषा टीका—इस कवच के ऋषि 'सदाशिव हैं', छन्द 'म्रनुष्टुप्' है, देवता 'भुवनेश्वरी' है ग्रौर धर्मार्थ-काम-मोक्ष में इसका विनियोग है।

> ऐं बीजं में शिरः पातु ह्रीं बीजं वदनं मम । श्रीं बीजं कटिदेशन्तु सर्वांगं भुवनेश्वरी । दिक्षु चैव विदिक्ष्वीयं भुवनेशी सदावतु ।।

भाषा टीका —'ऐं' बीज मेरे मस्तक की, 'हीं' बीज मुख की, 'श्रीं' बीज कटि की तथा 'भुवनेश्वरी' सर्वांग की रक्षा करें। भुवनेशी 'देवी दिशा-विदिशाश्रों में सर्वत्र रक्षा करें।

ग्रस्यापि पठनात्सद्यः कुबेरोऽपि धनेश्वरः। तस्मात्सदा प्रयत्नेन पठेयुम्मानवा भुवि।।

भाषा टीका—इस कवच के पाठ के प्रसाद से कुबेर को तत्काल ही धनाधिप (देवताओं के कोषाध्यक्ष) पद की प्राप्ति हुई। स्रतः मनुष्य को चाहिए वह इस कवच का यत्नपूर्वक निरन्तर पाठ करता रहे।

#### भैरवी-साधन

स्रव 'भैरवी-साधन' के मन्त्र, ध्यान, यंत्र, जप-होम, स्तव एवं कवच का वर्णन किया जाता है।

#### भैरवी-मन्त्र

''हमरैं हसकलरीं हसरौः''

इस मन्त्र के द्वारा 'भैरवी' की पूजा तथा जप ग्रादि करना चाहिए।

#### भैरवी-ध्यान

'भैरवी' के ध्यान की विधि मूल-संस्कृत में नीचे दी जा रही है। बाद में उसका भाषा ऋर्थ भी दे दिया गया है। साधक को चाहिए कि वह ध्यान करते समय मूल-संस्कृत का ही प्रयोग करें।

> उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणक्षौमां शिरोमालिकां । रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीति वरम् ॥ हस्ताब्जैर्देधतीं त्रिनेत्रविलसद्रक्तारविन्दश्रियं । देवीं बद्धहिमांशुरक्तमुकुटां वन्दे समन्दस्मिताम् ॥

भाषा टीका—''देवी के शरीर की कान्ति उदीयमान सूर्य की भाँति है। वे रक्तवर्ण-क्षौम वस्त्र धाररा किए हुए हैं। उनके कण्ठ में मुण्डमाला है। उनके दोनों स्तन रक्त से लिप्त हैं। उनके चारों हाथों में जपमाला, पुस्तक, श्रभयमुद्रा एवं वरमुद्रा है। उनके ललाट पर चन्द्रकला विराजित है। उनके तीनों नेत्र रक्त-कमल की भाँति हैं। वे मस्तक पर रत्न-मुकुट धारण किए हुए हैं तथा उनके मुख पर मृदु हास्य सुशोभित है।''

## भैरवी-पूजन का यन्त्र

नवयोनिमय करिंगका श्रंकित करके, उसके बाहर अप्टदल पर्म एवं उसके बाहर चतुर्द्वार तथा भूगृह श्रंकित करके यन्त्र का निर्माण करना चाहिए। मन्त्र को अप्टगंध से भोजपत्र पर लिखना चाहिए।

## भैरवी के निमित्त जप-होम

दल लाख की संख्या में मन्त्र का जप करने से पुरश्चरएा होता है तथा ढाक के फूलों से बारह सहस्र की संख्या में होम करना चाहिए।

#### भैरवी-स्तव

मूल संस्कृत में 'भैरवी-स्तव' इस प्रकार है—
स्तुत्याक्ष्मया त्वां त्रिपुरे स्तोष्येऽभीष्टफलाष्तये ।
यया व्रजन्ति तां लक्ष्मीं मनुजाः सुरपूजिताम्।।

भाषा टीका—"हे त्रिपुरे ! मैं वांछित फल प्राप्त होने की इच्छा से तुम्हारा स्तवन करता हूँ। इस स्तव द्वारा मनुष्य गण देवताग्रों से पूजित लक्ष्मी को प्राप्त होते हैं।"

ब्रह्मादयः स्तुतिशतैरिप सूक्ष्मरूपां। जानन्ति नैव जगदादिमनादिमूर्त्तम्।। तस्माद्वयं कुचनतां नवकुंकुमाभां। स्थूलां स्तुमः सकलवाङ्मयमातृभूताम्।।

भाषा टीका—''हे जननो ! तुम जगत् को ग्राद्या हो । तुम्हारा ग्रादि नहीं है, इसोलिए ब्रह्मादि देवतागरा भी सैकड़ों स्तुति करके तुम सूक्ष्मरूपिणी को जानने में ग्रसमर्थ हैं । ग्रर्थात् उनकी वाक्सम्पत्ति ऐसी नहीं है, जो वे तुम्हारी स्तृति करने में समर्थ हो सकें। स्रतः हम नव-कुंकुम के समान कान्तिवाली वाक्य-स्चना द्वारा तुम जननी स्वरूपिणी पुष्ट स्तनवाली की स्तृति करते हैं।''

> सद्यः समुद्यतसहस्रदिवाकराभां । विद्याक्षसूत्रवरदाभयि ह्नहस्तात् ॥ नेत्रोत्पलैस्त्रिभिरलंकृतवक्त्रपद्मां । स्वां हारभाररुचिरां त्रिपुरे भजामः ॥

भाषा टीका—"है त्रिपुरे! तुम्हारे शरीर की कान्ति नवोदित सहस्र सूर्यों की भाँति समुज्ज्वल है। तुम ग्रपने चारों हाथों में विद्या, ग्रक्ष सूत्र, वर मुद्रा एवं ग्रभय मुद्रा धारण किए हुए हो। तुम्हारे तीनों नेत्र कमलों से मुख कमल ग्रलंकृत है। तुम्हारा कण्ठ हार के भार से सुशोभित है—ऐसे स्वरूप वाली तुम्हारा मैं भजन करता हूँ।"

सिन्दूरपूररुचिरं कुचभारनम्रं। जन्मान्तरेषु कृनपुण्यफलैकगम्यम्।। अन्योन्यभेद कलहाकुलमानसास्ते। जानन्ति कि जडधियस्तव रूपमम्ब।।

भाषा टीका—"हे जननी ! तुम्हारा रूप सिन्दूर की भाँति लाल वर्ण का है। तुम्हारा देहांश कुच-भार से भुका हुन्ना है। जिन लोगों ने जन्मान्तर में अत्यिवक पुण्य का संचय किया है, वे ही उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे ऐसे रूप को देख पाने में समर्थ होते हैं। जो पुरुष निरन्तर पारस्परिक कलह से कृण्ठित चित्त वाले हैं, वे जड़मित पुरुष तुम्हारे ऐसे स्वरूप को किस प्रकार जान सकते हैं?"

स्थूलां वदन्ति मुनयः श्रुतयो गृणन्ति । सूक्ष्मां वदन्ति वचसामधिवासमन्ये ॥ त्वां मूलमाहुरपरे जगतां भवानि । मन्यामहे वयमपारकृपाम्बुराशिम् ॥ भाषा टीका—''हे भवाती ! मुनिगण तुन्हें 'स्थूल' कहकर वर्ग्यन करते हैं। श्रुतियाँ तुन्हें स्थूल कहकर स्तुति करती हैं। कोई-कोई लोग तुन्हें वाक्य की अधिष्टात्री देवी कहते हैं तथा अपरापर अनेक विद्वान् पुरुष तुन्हें जगत् का मूल कारण बताते हैं। परन्तु मैं तो तुन्हें केवल मात्र दयासागरी ही समभता हूं।'

चन्द्रावतंसकलितां शरदिन्दुशुभ्रां।
पञ्चाशदक्षरमयीं हृदि भावयन्ति ॥
त्वां पुस्तकं जपवटीममृताढचकुम्भं।
व्याख्याञ्च हस्तकमलैद्देशतीं विनेत्राम्॥

भाषा टीका—"हे जनती ! तुम चन्द्राभूषण से विभूषित हो । तुम्हारे शरीर की कान्ति शरच्चन्द्र की भाँति समुज्ज्वल है । तुम्हों पचास वर्णों वाली वर्णमाला हो । तुम्हारे चारो हाथों में पुस्तक, जपमाला, सुधापूर्ण कलश तथा व्याख्यानमुद्रा विद्यमान है । तुम्हीं विनेत्रा हो । साधकगण इसी रूप से अपने हृदय-कमल में तुम्हारा ध्यान करते हैं।"

शम्भुस्त्वमद्रितनया कलितार्द्धभागो। विष्णुस्त्वमन्य कमलापरिवद्धदेहः।। पद्मोद्भवस्त्वमसि वागधिवासभूमिः। येषां क्रियाश्च जगति त्रिपुरे त्वमेव॥

भाषा टीका—"हे जननी ! तुम्हीं अर्द्धनारीश्वर शम्भुरूप से सुशोभित हो। तुम्हीं कमलाश्लिष्टा विष्णुरूपिणी हो। तुम्हीं कमल योनि ब्रह्मस्वरूपिणी हो। तुम्हीं वागिधष्ठात्री देवी हो और तुम्हीं ब्रह्मादिक की सृष्टि-क्रिया शक्ति भी हो।"

> ग्राकुञ्च्य वायुमवजित्य च वैरिषट्क-मालोक्य निश्चलिधयो निजनासिकाग्रम् ।।

ध्यायन्ति मूध्नि कलितेन्दुकलात्रतंसं। तद्रूपमम्ब कृतिनस्तरुगार्कं मित्रम्।।

भाषा टीका—"हे ग्रम्ब ! विद्वान् पुरुष्य वायु-निरोधपूर्वक, काम-क्रोधादि छै शत्रुग्रों को जीतकर, ग्रपनी निसका के श्रग्रभाग को देखते हुए, चन्द्रभूषण, तथा नवोदित सूर्य की भाँति तुम्हारे ही स्वरूप का सहस्रदल कमल में ध्यान घरते हैं।"

त्वं प्राप्य मन्मथरिपोर्वपुरर्द्धभागं।
सृष्टि करोपि जगतामिति वेदवादः।।
सत्यं तददितनये जगदेकमात।
नोंचेदशेष जगतः स्थितिरेव न स्यात्।।

भाषा टीका—"हे पर्वतराज पुत्री ! तुमने मदन-दहनकारी महादेव के शरीर के अर्द्धांश का अवलम्बन करके सम्पूर्ण जगत् को उत्पन्न किया है—वेदों में इस प्रकार का जो वर्णन है, वह सत्य ही प्रतीत होता है। हे विश्व जननो ! यदि एसा न होता तो इस जगत् की स्थिति कदापि सम्भव नहीं होती।"

पूजां विधाय कुसुमैः सुरपादपानां । पीठे तवाम्ब कनका चलगह्वरेषु ।। गायन्ति सिद्धवनिताः सह किन्नरीभि-रास्वादितामृतरसारुए।पद्मनेत्राः ॥

भाषा टीका—''हे जननी ! सिद्धों की पितनयों ने किन्निरयों के साथ मिलकर ग्रासव-रस पान किया था, इसलिए उनके नेत्र-कमलों ने लोहितवर्गों की कान्ति धारण की है—ग्रब वे सब पारिजातािद सुरवृक्ष के पुष्पों से नुम्हारा पूजन करती हुई कैलाश पर्वत की कन्द-राग्नों में तुम्हारे गुणों का गायन कर रही हैं।''

विद्युद्विलासवपुषं श्रियमुद्वहन्तीं । यान्तीं स्ववासभवनाच्छिवराजधानीम् ॥ सौग्दर्यं राशि कमलानि विकाशयन्तीं। देवीं भजे हृदि परामृतसिक्तगात्राम्॥

भाषा टीका — ''हे देवी ! जिसने विद्युत्-रेखा की भाँति दीप्ति-मान् शरीर को घारण किया है, जो ग्रत्यन्त शोभायुक्त है, जो ग्रपने वासस्थान मृलाधार पद्म से सहस्रार कमल में जाते समय सुपुम्ना में स्थित पद्म समूह को विकसित करती है, जिसका शरीर परम ग्रमृत से ग्रभिषिष्त है, वह देवी तुम्हीं हो। मैं तुम्हारी ग्राराधना करता हूँ।''

श्रानन्दजन्म भवनंभवनं श्रुतीनां । चैतन्यमात्रतनुमम्ब तवाश्रयामि ॥ ब्रह्मौशविष्णुभिरुपासितपादपद्मां । सौभाग्यजन्मवसतीं त्रिपुरे यथावत् ॥

भाषा टीका—"हे त्रिपुरे ! तुम्हारा शरीर श्रानन्द-भवन है। तुम्हरे शरीर से श्रुतियाँ उत्पन्न हुई हैं। यह शरीर चैतन्यमय है। ब्रह्मा, विष्णृ तथा शिव तुम्हारे चरण-कमलों की ग्राराधना करते हैं। सौभाग्य भी तुम्हारे शरीर का ग्राश्रय पाकर शोभित होता है। ग्रतः मैं तुम्हारे ऐसे शरीर का ग्राश्रय लेता है।"

सर्व्वार्थभावि भुवनं सृजतीन्दुरूपा । या तद्विभत्ति पुनरर्कतनुः स्वशक्त्या ।। ब्रह्मात्मिका हरति तत् सकलं युगान्ते । तां शारदां मनसि जातु न विस्मरामि ।।

भाषा टीका—"हे जननी! जो चन्द्रमा रूप से भुवनों की सृष्टि सूर्य रूप से भुवनों का पालन तथा प्रलय काल में ग्रिग्न रूप से भुवनों का विनाश करती हैं, उन शारदा देवी को मैं कभी न भूलूँ।"

यक्षिणी भैरव सिद्धि फा॰ =

नारायगोति नरकार्णवतारिगोति । गौरीति खेदशमनीति सरस्वतीति ॥ ज्ञानप्रदेति नयनत्रय भूषितेति । त्वामद्रिराजतनये विबुधा वदन्ति ॥

भाषा टीका—''हे पर्वतराज पुत्री ! साधक गण तुम्हारी नारायणी, नरकार्एावतारिणी, गौरी, बिंद-शमनी, सरस्वती, ज्ञान-प्रदात्री तथा त्रिनयन-विभूषिता स्रादि स्रनेक रूपों में स्राराधना करते हैं।''

> ये स्तुवन्ति जगन्मातः। श्लोकैद्वाँदशिमः क्रमात्॥ त्वामनुप्राप्य वाक्सिद्धि। प्राप्नुयस्ते परां गतिम्॥

भाषा टीका—"हे जगन्माता! जो प्राणी इन बारह इलोकों से तुम्हारी स्तुति करता है, वह तुम्हें प्राप्त करके वाक सिद्धि पाता है तथा शरीरान्त के पश्चात् परमगति को प्राप्त करता है।"

#### भैरवी-कवच

स्रब भैरवी के कवच को मूल संस्कृत में नीचे दिया जा रहा है। बाद में उसका भाषा-स्रर्थ भी दे दिया गया है। साधक को चाहिए कि वह पाठ करते समय केवल मूल-संस्कृत का ही प्रयोग करे।

कवच इस प्रकार है—

भैरवी कवचस्यास्य सदाशिव ऋषिः स्मृतः । छन्दोऽनुष्टुब देवता च भैरवी भयनाशिनी । धर्मार्थं काम मोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्त्तितः ॥

भाषा टीका—इस भैरवी कवच के ऋषि सदाशिव हैं, छन्द ग्रनुष्टुप है, देवता भय-नाशिनी भैरवी है। धर्मार्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए इसका विनियोग कहा गया है। हसरें मे शिरः पातु भैरवी भयनाशिनी। हसकलरीं नेत्रञ्च हसरौरच ललाटकम्। कुमारी सर्व्वगात्रे च वाराही उत्तरे तथा। पूर्वे च वैष्णवी देवी इन्द्राणी मम दक्षिणे। दिग्विदिक्षु सर्व्वत्रैवभैरवी सर्व्वदावतु।। इदं कवचमज्ञात्वा यो जपेह वि भैरवीम्। कल्पकोटिशनेनाथि सिद्धिसनस्य न जायते॥

भाषा टीका—हसरैं मेरे मस्तक की, हसकलरी नेत्रों की, हसरी: ललाट की तथा कुमारी सम्पूर्ण गात्र की रक्षा करें। वाराही उत्तर दिशा में, वैष्णवी पूर्व दिशा कें, इन्द्राणी दक्षिण दिशा में तथा भैरवी दिशा-विदिशा में सर्वत्र सदैव रक्षा करें।

इस कवच को जाने विना जो मनुष्य भैरवी मन्त्र का जप करता है, उसे करोड़ कल्प में भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती।

#### छिन्नमस्ता साधन

श्रव छिन्नमस्ता साधन के मन्त्र, ध्यान, यंत्र, जप-होम, स्तव एवं कवच का वर्णन किया जाता है।

#### छिन्नमस्ता मन्त्र

श्रीं ह्रीं क्लीं एं वज्जवैरोचनीये हुँ हुं फट् स्वाहा। इस मन्त्र से छिन्नमस्ता की पूजा तथा जप ग्रादि करना चाहिए।

#### छिन्नमस्ता ध्यान

छिन्नमस्ता के ध्यान की विधि मूल-संस्कृत में नीचे दी जाती है। बाद में उसका भाषा ग्रर्थ भी दे दिया गया है। परन्तु साधक को चाहिए कि वह ध्यान करते समय मूल संस्कृत का ही प्रयोग करे।

प्रत्यालीढपदां सदैव दधतीं छिन्नं शिरः कर्त्तृं कां

दिग्वस्त्रां स्वकवन्ध शोषिए। सुधा धारां पिवन्तीं मुदा ।
नागावद्धशिरोर्माणं त्रिनयनां हृ चुत्पलालं छुतां
रत्याँ सक्तमनोभवोपिर दृढां ध्यायेज्जपासिन्नभाम् ॥
दक्षे चातिसिता विमुक्तचिकुरा कर्तृ स्तथा खपैरं
हस्ताभ्यां दक्षती रजोगुणभवा नाम्नापिसा विर्मानी ।
देव्यादिछन्नकबन्धतः पतदसृष्धारां पिबन्तीं मुदा
नागावद्धशिरोमिए। मर्मनुविदा ध्येया सदा सा सुरैः ॥
वामे छुष्णतन् स्तथैव दधती खंडग तथा खपैरं
प्रत्यालीढपदा कबन्धविगलद्रक्तं पिवन्ती मुदा ।
सैषा या प्रलये समस्त भुवनं भोक्तुं क्षमा तामसी
शक्तः सापि परान्परा भगवती नाम्ना परा डाकिनी ॥

भाषा टीका—छिन्नमस्ता देवी प्रत्यालीढ पदा हैं अर्थात वे युद्ध के हेतु सन्तद्ध चरण किये हुए—एक पाँव आगो और एक पीछे की ओर वीर-वेष से खड़ी हुई हैं। वे छिन्न मस्तक तथा खड़ग को धारण किये हुये है। वे देवी नग्न हैं तथा अपने छिन्न-मस्तक से निकली हुई शोिणत धारा का पान कर रही हैं। वे मस्तक में सपर्बाद्ध मणि एवं तीन नेत्रों को धारण किये हैं। उनका वक्षस्थल कमलपुष्पों की माला से अलंकृत है। वे रित में आसक्त कामदेव के ऊपर दण्डायमान हैं। उनके शरीर की कान्ति जपा-पुष्प की भाँति रक्तवर्ण है। ऐसी देवी का मैं ध्यान करता हूँ।

देवी के दक्षिण भाग में क्वेत वर्ण वाली, खुले केशों वाली तथा केंची श्रीर खर्पर धारिणी एक देवी हैं, उनका नाम विण्निती है। वे विण्निती देवी के छिन्न मस्तक से गिरती हुई रक्त-धारा का पान कर रही हैं तथा उनके मस्तक में नागबद्ध मिण है—देवतागण उनका सदव ध्यान करते रहते हैं।

देवी के वाम भाग में खड़ग, खर्पर धारिगी, कृष्णवर्णा एक ग्रन्य

देवी हैं। इनका नाम डािकनी है। ये भी देवी के छिन्न सम्तक से निकलती हुई रक्त-धारा का पान कर रही हैं। इनका दायां पाँच ग्रागे की छोर तथा वायाँ पाँच पीछे की छोर स्थित है। ये प्रलय काल में सम्पूर्ण जगत् को भक्षण करने में नमर्थ हैं। ये भी भगवती छिन्न-मस्ता की परात्परा शक्ति हैं।

## छिन्नमस्ता जन का यन्त्र

छिन्नमस्ता पूजन का यन्त्र भैरवी पूजन के यन्त्र की भाँति ही है। अतः साधक को उसी का पूजन करना चाहिये।

## छिन्नमस्ता के निमित जप होम

एक लाख की संख्या में मन्त्र का जप करने से पुरश्चरण होता हैं तथा उसका दशाँश होम करना चाहिए। होम की सामग्री भैरवी के होम की भाँति ही है।

## छिन्नमस्ता स्तव

मूल-संस्कृत में छिन्नमस्ना स्तव इस प्रकार है—
नाभौ शुद्धसरोजरक्तविलसद्दन्धूकपुष्पारुएां
भास्वद्भास्करमण्डलंतदुदरे तद्योनिचक्रम्महत् ।
तन्मध्ये विपरीतमैथुनरतप्रद्युम्नतात् कामिनी
पृष्ठस्थां तरुणार्ककोटिविलसत्तेजःस्वरूपां शिवाम् ॥

भाषा टीका—नाभि में शुद्ध खिला हुम्रा कमल है, जिसके मध्य में बन्धूक पुष्प को भाँति रक्तवर्ग प्रदीप्त सूर्य-मण्डल है। उस सूर्य-मण्डल के मध्य बड़ा योनि चक्र है। उसके मध्य में विपरीत रित-क्रीड़ा में ग्रासक्त कामदेव तथा रित विराजमान हैं। उन कामदेव तथा रित की पीठ पर प्रचण्ड चण्डिका (छिन्नमस्ता) स्थित हैं। वे करोड़ सूर्यों का भाँति तेजस्विनी एवं मंगलमयी हैं।

वामे छिन्नशिरोधरां तदितरे पाणौ महत्कर्तृकां प्रत्यालोढपदाँ दिगन्तवसनामु न्मुक्तकेशन्नजाम् । छिन्नात्मीयशिरः समुल्लसदसृगधारां पिबन्ती परां बालादित्यसमप्रकाशविलसन्नेत्रत्रयोद्भासिनीम् ॥

भाषा टीका—देवी के बायें हाथ में छिन्नमुण्ड है तथा दाये हाथ में भीषण कृपाण शोभित है। देवी अपने एक पाँव को आगे तथा दूसरे को पीछे की ओर किये हुये वीर वेष में स्थित हैं। वे दिशा रूपी वस्त्रों को धारण किये हुये हैं। उनके केश खुले हुये हैं। वे अपने ही मस्तक को काटकर उससे बहने वाली रक्त धारा का पान कर रही हैं। उनके तीनों नेत्र बाल सूर्य की भाँति प्रकाशित है।

> वामादन्यत्र नालं बहु बहुलगलद्रव्तधाराभिरुच्चैः पायन्तीमस्थिभूषां करकमल सत् कर्नृ का मुग्ररूपाम् । रक्तामारक्तकेशीमपगतवसनाँ वर्गिनीमात्मशक्तिं प्रत्यालीढोरुपादामरुगितनयनाँ योगिनीं योगनिद्राम् ।।

भाषा टीका—देवी के दक्षिण तथा वाम पार्व में निज शिक्त रूपा दो योगिनी विराज है। उनके दक्षिण भाग में स्थित योगिनी के हाथ में बड़ी कैंची है। उन योगिनी की मूर्ति उग्र है। उनके शरीर का वर्ग लाल है। केश भी रक्त वर्ण है। वे नग्न वेप तथा प्रत्यालीढ पद से स्थित हैं। उनके नेत्र लाल-लाल है। छिन्नमस्ता देवी उन्हें ग्रपने शरीर से निकलती हुई रक्त-धारा का पान करा रही हैं।

> दिग्वस्त्रां मुनतकेशीं प्रलयघनघटाघोररूपां प्रचण्डां दंण्ट्रादुष्प्रेक्ष्यवक्त्रोदरविवरलसल्लोलजिह्नाग्रभागाम् । विद्युल्लोलाक्षियुग्मां हृदयतट लसद्भोगिभीमां सुमूर्ति सद्यिख्निनात्मकण्ठप्रगलितस्थिरै डाकिनी वर्द्धयन्तीम् ॥

भाषा टीका — जो योगिनी देवी के वाम भाग में स्थित हैं, वे नग्न तथा खुले केश वाला हैं। उनकी मूर्ति प्रलयकालीन मेघ की भाँति भयानक है। वे प्रचण्ड स्वरूपा हैं। उनका मुखमण्डल दाँतों के कारण दुर्निरीक्ष्य हो रहा है। ऐसे मुख में उनकी चलायमान जीभ शोभित हो रही है। उनके तीनों नेत्र विजली की भाँति चंचल हैं। उनके हृदय पर सर्प विराजमान हैं। उनका स्वरूप ग्रत्यन्त भयंकर है। छिन्नमस्तांदेवी उन डाकिनी को भी ग्रपने छिन्न-कण्ठ के रक्त से विद्वित कर रही हैं।

> ब्रह्मे शानाच्युताद्यैः शिरिस विनिहिता मंदपादारिवन्दा मात्मज्ञै योगिमुख्तैः सुनिपुणमिनशं छिन्तिता चिन्त्यरूपाम् संसारे सारभूतां त्रिभुवन जननी छिन्नमस्तां प्रशस्ता मिष्टां तामिष्टदात्रीं कलिकलुषहरां चेतसा चिन्तयामि ।

भाषा टीका — ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु श्रादि श्रात्मज्ञ योगीन्द्र गण उन छिन्नमस्ता देवी के पदारिवन्दों को अपने मस्तक पर धारण करते हैं तथा प्रतिदिन उनके श्रचिन्त्यरूप का निरन्तर चिन्तवन करते रहते हैं। वे ही संसार में सारभूत वस्तु है। वे देवी तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाली तथा मनोरथों को सिद्ध करने वाली हैं। इस किलकाल में किल के पापों को हरने वाली उन छिन्नमस्ता देवी का मैं श्रपने मन में समरण करता हूँ।

उत्पत्तिस्थिति संहृतीर्घटयितुं घत्ते त्रिरूपां तनु त्रैगुण्याज्जगतो मदीय विकृति ब्रह्माच्युतः शूलमृत् । तामाद्यां प्रकृति स्मरामि मनसा सर्व्वार्थं संसिद्धये यस्याः स्मेरपदारविन्द युगले लाभं भजन्तेऽमराः ॥

भाषा टीका—वे देवी संसार की उत्पत्ति । स्थिति एवं विनाश के निमित्त ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र—इन तीन स्वरूपों को धारण करती है । देवतागण उनके प्रस्फृटित कमल की भाँति दोनों चरणों का निरन्तर भजन करते रहते हैं । मैं सम्पूर्ण अर्थों की सिद्धि के हेतू उन आद्या प्रकृति छिन्नमस्ता देवी का अपने मन में चिन्तन करता हूँ ।

ग्रपि पिशितपरस्त्री योगपूजा परोऽहं बहुविधजडभावारम्भ सम्भावितोऽहम्।

पशुजनविरतोऽहं भैरवी संस्थितोऽहं गुरुचररगपरोऽहं भैरवोऽहं शिवोऽहम् ।।

"मैं सदैव मद्य-मांस एवं पर-स्त्री में ग्रासक्त तथा योग-परायण हूँ। मैं जगदम्बा के चरण कमलों में संल्लिप्त होकर बाह्य जगत् में रहता हुग्रा जड़भावापन्न हूँ। मैं पशुभावापन्न साधक के ग्रंग से भिन्त हूँ। मैं सदा भैरवीगणों के मध्य में स्थित हूँ। मैं भैरव स्वरूप हूँ तथा मैं ही शिव-स्वरूप हूँ।"

इदं स्तोत्रं महापुण्यं ब्रह्मणा भाषितं पुरा । सर्व्वसिद्धिप्रदं साक्षान्महापातकनाशनम् ॥

भाषा टीका—''इस महापुण्यदायक स्तोत्र को पहले ब्रह्माजी ने कहा है। यह स्तोत्र सम्पूर्ण सिद्धियों को देने वाला है तथा बड़े-बड़े पातक एवं उप-पातकों का नाश करता है।''

यः पठेत् प्रातरुत्थाय देग्याः सन्निहितोऽपि वा । तस्य सिद्धिभैवेद्दे वि वाञ्छितार्थं प्रदायिनी ।।

भाषा टीका—"हे देवि ! जो मनुष्य प्रातःकाल के समय शय्या से उठकर अथवा छिन्नमस्ता देवी के पूजा-काल में इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसके सभी मनोरथ अति शीघ्र पूरे होते हैं।"

धनं धान्यं सुतां जायां हयं हस्तिनमेव च। वसुन्धरां महाविद्यानष्टसिद्धिर्भवेद्ध्रुवम्।।

भाषा टीका—"इस स्तोत्र का पाठ करने वाला मनुष्य धन, धान्य, पुत्र, कलत्र, ग्रश्व, हस्ती तथा पृथ्वी को प्राप्त करता है। वह ग्रष्ट सिद्धि एवं निधियों को भी ग्रवश्य पा लेता है।"

वैयाघाजिनरिक्जितस्वजघने रम्ये प्रलम्बदरे । खब्वेऽनिर्वेचनीयपर्व्वेसुभगे मुण्डावलीमण्डिते ।। कर्त्री कुन्दरूचि विचित्ररचनां ज्ञानं दधाने पदे । मातभैक्तजनानुकम्पितमहामायेऽस्तु तुभ्यं नमः।। भाषा टीका—"हे माता ! तुमने व्याघ्रचर्म द्वारा घ्रपनी जंघाश्रों को रंजित किया है । तुम ग्रत्यन्त मनोहर स्वरूपा हो । तुम्हारा उदर ग्रिष्ठिक लम्बायमान है । तुम छोटी ग्राकृति वाली हो । तुम्हारा घरीर ग्रिनिचनीय त्रिवली से शोभित है । तुम मुक्तावली से विभूषित हो तथा तुमने ग्रपने हाथ में कुन्दवत् श्वेतवर्ण वाली विचित्र कर्तरी धारण की हुई है । तुम ग्रपने भक्तों पर सदैव दया दिखाती हो । हे महामाये ! मैं तुम्हें बारम्बार नमस्कार करता हूँ।"

#### छिन्नामस्ता-कवच

श्रव 'छिन्नमस्ता' के कवन को मूल संस्कृत में नीचे दिया जा रहा है। बाद में उसका भषा ग्रर्थ भी दे दिया गया है। साधक को चाहिए कि वह पाठ करते समय केवल मूल-संस्कृत का ही प्रयोग करें।

कवच इस प्रकार है-

हुं बीजालिका देवी मुण्डकर्त्तृधरापरा । हृदयं पातु साः्देवी विर्णिनीडाकिनीयुता ।।

भाषा टीका—''वर्रिंगी तथा डािकनी से युक्त मुण्डकत्तृं को धारण करने वाली 'हुं' बीज युक्त महादेवी मेरे हृदय की रक्षा करें।

> श्रीं ह्रीं हुं ऐं चैव देवी पूर्वस्यां पातु सर्वदा । सर्व्वाग में सदा पातु [छिन्नमस्ता महाबला ।।

भाषा टीका ''श्रीं, ह्रीं, हुं, ऐं, बीजात्मिका देवी मेरी पूर्व दिशा में तथा महाबला छिन्नमस्ता मेरे सर्वांग की सदैव रक्षा करें।''

> वज्जवैरोचनीये हुं फट् बीज समन्विता । उत्तरस्यां तथाग्नौ च वारुगो नैर्ऋते ऽवत् ॥

भाषा टीका—"वज्जवैरोचनीये हुं फट्' इस बीज से युक्त देवी उत्तर, ग्रग्निकोगा, वारुण तथा नैऋंत्य दिशा में मेरी रक्षा करें।" इन्द्राक्षी भैरवी चैवासितांगी च संहारिगा। सर्व्वदा पातु मां देवी चान्यान्यासु हि दिक्षु वै॥

भाषा टीका — "इन्द्राक्षी, भैरवी, श्रसितांगी तथा संहारिग्गीदेवी मेरी श्रन्यान्य सब दिशाश्रों में सर्वदा रक्षा करें।

> इदं कवचमज्ञात्वा यो जवेच्छिन्नमस्तकाम् । न तस्य कलसिद्धिः स्यात्कत्पकोटिशतैरपि॥

भाषा टीका—इस कवच को जाने विना जो मनुष्य छिन्नमस्ता देवी के मन्त्र का जप करता है, उसे सौ करोड़ कल्प में भी मन्त्र जाप का फल प्राप्त नहीं होता।

## धूमावती-साधन<sup>'\*</sup>

श्रव 'धूमावती-साधन' के मन्त्र ध्यान, मन्त्र, जप, होम, स्तव एवं कवच का वर्गान किया जाता है।

## धूमांवती-मन्त्र

''घूँ घूँ घूमावती स्वाहा''

इस मन्त्र के द्वारा 'घूमावती' की पूजा तथा जप म्रादि करना चाहिए।

#### धूमावती-ध्यान

'घूमावती' के ध्यान की विधि मूल-संस्कृत में नीचे दी जा रही है। वाद में उसका भाषा-म्रर्थं भी दे दिया गया है। साधक को चाहिए कि वह ध्यान करते समय मूल-संस्कृत का ही प्रयोग करे।

विवर्णा चञ्चला रुष्टा दीर्घा च मिलनाम्बरा । विवर्णेकुन्तला रूक्षा विधवा विरलद्विजा ॥ सूर्येहस्तातिरूक्षाक्षी घृतहस्ता वरान्विता ॥ प्रवृद्धघोषा तु भृशं कुटिला कुटिलेक्षरणा । क्षुत् पियासाहिता नित्यं भयदा कलहप्रिया ॥ भापा टोका — "धूमावती देवी विवर्णा, चंचला, रुट्टा, दीर्घांगी तथा मिलन वस्त्र धारण करने वाली हैं। उनके केश विवर्ण तथा रूखे हैं। वे विधवा रूपधारिणी, विखरे हुए दाँतों वाली, काकध्वजा वाले रथ में विराजमान तथा लम्बे (लटके हुए) स्तनों वाली हैं। देवी के दोनों नेत्र रूखे हैं। उनके एक हाथ में सूर्य तथा दूसरे हाथ में वर मुद्रा है। उनकी नासिका बड़ी है। शरीर तथा नेत्र कुटिल (टेड़े) हैं। वे भूख-प्यास से व्याकुल, निरन्तर भय देने वाली तथा कलह-प्रिया हैं।

## धूमावती-पूजन का यन्त्र

धूमावती के पूजन के यन्त्र की कोई व्यवस्था नहीं कही गई है। इनके लिए काली-पूजन के यन्त्र का प्रयोग कर लेना चाहिए।

# धूमावती के निमित्त जप होम्

एक लाख की संख्या में मन्त्र का जप करने से पुरव्चरण होता है तथा गिलोय की समिधाओं से उसका दशांश होम करना चाहिए। भूमावती-स्तव

मूल-संस्कृत में 'धूमावती-स्तव' इस प्रकार है—
भद्रकाली महाकाली डमरूवाद्य कारिगी।

स्फारितनयना चैव टकटंकित हासिनी।। धूमावती जगत्कर्त्री शूर्पहस्ता तथैव च । श्रष्टनामात्मकं स्तोत्रं यः पठेद्भित्तसंयुतः।। तस्य सव्वर्धिसिद्धिःस्यात्सत्यं सत्यंहि पार्वति।।

भाषा टीका—"(१) भद्रकाली, (२) महाकाली, (३) डमरूवाद्य कारिग्गी, (४) स्फारितनयना, (४) टकटंकित हासिनी, (६) धूमावती, (७) जगत्कत्रीं तथा (६) चूर्पहस्ता—इस श्रष्टनामात्मक स्तोत्र की जो व्यक्ति भिक्त युक्त होकर पढ़ता है, हे पार्वती ! उसे सर्वार्थं की सिद्धि होती है। यह सत्य है, सत्य है।"

#### धूमावती-कवच

ग्रब 'धूमावती' के कवच को भूल संस्कृत में नीचे दिया जा रहा है। बाद में उसका भाषा-ग्रर्थ भी दे दिया गया है। साधक को चाहिए कि वह पाठ करते समय केवल मूल-संस्कृत का ही प्रयोग करे।

कवच इस प्रकार है-

धूमावतीमुखं पातु धुं घूं स्वाहास्वरूपिणी । ललाटे विजया पातु मालिनी नित्य सुन्दरी ॥

भाषा टीका—''धूं धूं स्वाहास्वरूपिणी धूमावती मेरे मुख की तथा नित्य सुन्दरी मालिनी एवं विजया मेरे ललाट की रक्षा करें।''

कल्याणी हृदगं पातु [हसरीं नाभिदेशके । सन्वांग पातु देवेसी निष्कला भगमालिनी ॥

भाषा टीका—''कल्याग्गी' हृदय की, 'हसरीं' नाभि की तथा 'निष्कला भगमालिनी देवी' मेरे सर्वांग की रक्षा करें।''

> सुपुण्यं कवचं दिन्यं यः पठेद्भक्तिसंयुतः । सौभाग्यमतुलं प्राप्य चांते देवीपुरं ययौ ॥

भाषा टोका—''इस पिवत्र दिव्य कवच का भिक्तिपूर्वक पाठ करने वाला व्यक्ति इस लोक में विपुल सौभाग्य प्राप्त कर ग्रन्त में देवी के पुर में जाता है।''

#### बगला-साधन

स्रब 'बगला-साधन' के मन्त्र, ध्यान, यन्त्र, जप-होम स्तव एवं कवच का वर्णन किया जाता है।

#### बगला-मन्त्र

ॐ ह्लीं बगलामुखि सर्व्वदुष्टानां नाचं मुखं स्तम्भय जिह्नां कीलय कीलय बुद्धि नाशय ह्लीं ॐ स्वाहा ।''

इस मन्त्र के द्वारा 'बंगलामुखी' की पूजा तथा जप म्रादि करना चाहिए।

# बगला-मुखी-ध्यान

'वगलामुखी' के ध्यान की विधि मूल-संस्कृत में नीचे दी जा रही हैं। वाद में उसका भाषा-ग्रर्थ भी दे दिया गया है। साधक को चाहिए कि वह ध्यान करते समय मूल-संस्कृत वा ही प्रयोग करे।

मध्येसुधाव्यिमणिमण्डपरत्नवेदी
सिंहासनोपरिगतां परिपीतवर्णाम् ।
पीताम्बराभरणमाल्यविभूपितांगीं
देवीं स्मरामि धृतमुद्गरवेरिजिह्वाम् ॥
जिह्वाग्रमादाय करेगा देवीं
वामेन शत्रून् परिपीडयन्तीम् ।
गदाभिवातेन च दक्षिगोन
पीताम्बराढ्यां द्विभुजांनमामि ॥

भाषा टीका—सुधा-सागर के मणिमय मण्डल में रत्निर्मित वेदी के ऊपर जो सिहासन है, बगलामुखी देवी उस पर विराजित हैं। वे पीतवर्णा हैं तथा पीतवर्ण की ही माला को धारण किए हुए हैं। उनके एक हाथ में मुंगर तथा दूसरे हाथ में शत्रु की जिह्ला है। वे अपने वाये हाथ में शत्रु की जिह्ला के अग्रभाग को धारण करके दायें हाथ के गदाधात से शत्रु को पीड़ित कर रही हैं। वे बगलामुखी देवी पीतवस्त्रों से विभूषित तथा दो भुजा वाली है।

## बगलामुखी-पूजन का यन्त्र

पहले त्रिकोएा बनाकर, उसके वाहर पट्कोएा श्रंकित करके वृत्त तथा श्रष्टदल पद्म को श्रंकित करे। उसके विहर्भाग में भूपुर श्रंकित करके यन्त्र को प्रस्तुत करना चाहिए यन्त्र को श्रष्टगन्ध द्वारा भोजपत्र के ऊपर लिखना चाहिए।

#### बगलामुखी के निमित्त जप-होम

पीत वस्त्र धारण कर, हल्दी की गाँठ से निर्मित स्रर्थात् जिसमें हल्दी की गाँठें लगी हुई हों, एसी माला से प्रतिदिन एक लाख की संख्या में मन्त्र का जप करे तथा पीत वर्ण के पुष्पों से उसका दशांश होम करना चाहिए।

## बगलामुखी-स्तव

मूल संस्कृत में 'बगलामुखी-स्तव' इस प्रकार हैं— बगला सिद्धविद्या च दुष्टिनिग्रहकारिगी। स्तम्भिन्याकर्षिग्गी चैव तथोच्वाटनकारिगी।। भैरवी भीमनयनां महेशगृहिणी शुभा। दशनामात्मकं स्तोत्रं पठेद्वा पाठयेद्यदि। स भवेत् मंत्रसिद्धरुच देवीपुत्र इव क्षितौ।

भाषा टीका— (१) बगला, (२) सिद्ध विद्या, (३) दुष्ट निग्नह कारिग्गी, (४) स्तम्भिनी, (५) ग्राकर्षिग्गी, (६) उच्चाटन कारिग्गी, (७) भैरवी, (५) भीमनयना, (६) महेश गृहिग्गी तथा (१०) गुभा-दशनामात्मक देत्री-स्तोत्र का जो मनुष्य पाठ करता है ग्रथवा दूसरे से पाठ करवाता है, वह मन्त्र सिद्ध होकर देवी-पुत्र की भाँति पृथ्वी पर विचारण करता है।

## बगलामुखी कवच

श्रव 'वगलामुखी' के कवच को मूल-संस्कृत में नीचे दिया जा रहा है। बाद में उसका भाषा-श्रर्थ भी दे दिया गया है। साधक को चाहिए कि वह पाठ करते समय केवल मूल संस्कृत का ही प्रयोग करे।

कवच इस प्रकार है-

ॐ ह्रीं मे हृदयं पातु पादौ श्री बगलामुखी । ललाटे सततं पातु दुष्टग्रहनिवारिरणी ।।



भाषा टीका—'ॐ हीं' यह बीज मेरे हृदय की रक्षा करो, श्री बगलामुखी दोनों पाँबों की रक्षा करें तथा दुष्टग्रहनिवारिग्गी मेरे ललाट की सदैव रक्षा करें।

> रसनां पातु कौमारी भैरवी चक्षुवोर्मम । कटौ पृष्ठे महेशानी कर्णो शंकरभामिनो ॥

भाषा टीका—कौमारी, मेरी जीभ की, भैरवी नेत्रों की, महेद्यानी, कमर तथा पीठ की एवं शंकर-भामिनी, मेरे कानों की रक्षा करें।

वर्ज्जितानि तु स्थानानि यानि च कवचेन हि । तानि सर्व्वारिंग मे देवी सततं पातु स्तम्भिनी ॥

भाषा टीका—जिन स्थानों का कवच में वर्णन नहीं किया गया है, स्तम्भिनी देवी उन सब स्थानों की रक्षा करें।

> श्रज्ञातं कवचं देवि यो भजेद्वगलामुखीम् । शस्त्राघातमवाप्नोति सत्यं सत्यं न संशय ।।

भाषा टीका—हे देवी ! इस कवच को जाने बिना जो मनुष्य बगलामुखी की उपासना करता है, उसकी शस्त्राघात से मृत्यु हो जाती हैं, इसमें सन्देह नहीं है। यह सत्य है, सत्य है।

#### मातंगी साधन

ग्रव मातंगी साधन के मन्त्र, ध्यान, यन्त्र, जप-होप, स्तव एवं कवच का वर्णन किया जाता है।

#### मातंगी-मन्त्र

ॐ ह्रीं क्लीं हूँ मातंग्यै फट् स्वाहा ।

इस मन्त्र के द्वारा मातंगी की पूजा तथा जप म्रादि करना चाहिए।

#### मातंगी-ध्यान

मातंगी के ध्यान की विधि मूल-संस्कृत में नीचे दी जा रही हैं।

बाद में उसका भाषा अर्थ भी दे दिया गया है। साधक को चाहिए कि वह घ्यान करते समय मूल-संस्कृत का ही प्रयोग करे।

> श्यामांगीं राशिशेखरां त्रिनयनां रत्निसिहासनस्थिताम् वेदैवह्निदण्डैरसिखेटकपाशांकुरााधराम् ।

भाषा टीका—मातंगीदेवी श्यामवर्ण वाली, ग्रर्द्धचन्द्रधारिणी तथा तीन नेत्रों वाली हैं। वे ग्रपने चारों ग्रस्त्रों को धारण किए हुए रत्न-निर्मित सिंहासन पर विराजमान हैं।

### मातंगी-पूजन का यन्त्र

पहले षट्कोरा ग्रंकित करके उसके बाहर ग्रब्टदल पद्म ग्रंकित करे। फिर षट्कोरा में देवी का मूल मन्त्र लिखकर यन्त्र को पूर्ण करे। यह मन्त्र भोजपत्र के ऊपर ग्रब्टगन्य द्वारा लिखना चाहिए।

## मातंगी के निमित्त जप होम

छै सहस्र की संख्या में जप करने से इस मन्त्र का पुरश्चरएा होता है तथा जप का दशांश घृत, शर्करा एवं मधुमिश्रित वृक्ष की सर्विधा से होम करना चाहिए।

#### मातंगी स्तव

त्राराध्य मातक्वरणाम्बुजे ते ब्रह्मादयो विश्रुत कीर्तिमायुः । श्रन्ये परं वा विभवं मुनीन्द्राः परां श्रियं भक्तिभरेण चान्ये ।। मूल संस्कृत में 'मातंगी स्तव इस प्रकार है —

भाषाटी —हे माता, ब्रह्मादि देवतास्रों ने तुम्हारेचरण कमलों की स्राराधना के द्वारा विश्रुतकीर्ति प्राप्त की है तथा, श्रन्य मुनीन्द्रगण भी परम विभव को प्राप्त हुए हैं। दूसरे स्रनेक लोगों ने भी तुम्हारे चरणकमलों की भिक्तपूर्वक स्राराधना करके स्रत्यधिक श्री प्राप्त की है।"



नमामिदेवी नवचन्द्रमौलिं मांतिगिनीं चन्द्रकलावतंसाम् । ग्राम्नायकृत्यप्रतिपादितार्थं प्रवोधयन्तीं हृदि सादरेण ॥

भाषा टीका—जिनके मस्तक पर चन्द्रमा की कला मुशोभित है, जो वेद द्वारा प्रतिपादित को सदैव हो ग्रादरपूर्वक हृदय में प्रबोधित करती हैं, उन मातंगिनी देवी को नमस्कार है।

विनम्रदेवासुरमौलिरत्नैविराजितं ते चरणारिवन्दम् । अकृत्रिमार्गां वचसां विगुल्फं पादात्पदं सिञ्जितन्पुराभ्याम् ॥ कृतार्थयन्तीं पदवीं पदाभ्यामास्फालयन्तीं कुचवल्लकीं ताम् । मातंगिनी मद्ह्येधिनोमि लीनांकृनां गुद्धितिस्वदिस्वाम् ॥

भाषा टीका—हे देवी ! तुम्हारे चरणकमल अपना मस्तक भुकाये हुए देवासुरों के मस्तक-रत्नों द्वारा सुशोभित हैं। तुम अकृत्रिम वाक्य के अनुकूल हो। तुम्हीं अपने शब्दायमान नूपुर युक्त दोनों चरगों से इस पृथ्वी मण्डल को कृतार्थ करती हो। तुम सदैव वीणा बजाती रहती हो। तुम्हारे नितम्ब बिम्ब अत्यन्त शुद्ध हैं। मैं अपने हृदय में तुम्हारा चिन्तन करता हूँ।

तालीदलेनार्पितकर्णभूषां माध्वीमदावूरिंगतनेत्रपद्माम् । घनस्तनीं शम्भुवधुं नमामि तडिल्लताकान्तवलक्षभूषाम् ॥

भाषा टीका — तुमने तालीदल (ताड़)का श्रपने कानों में श्राभूषण धारण किया हुआ है। माध्वीक मद्य का पान करने से तुम्हारे दृग-कमल विधूर्णित हो रहे हैं। तुम्हारे स्तन अत्यन्त कठिन हैं। तुम्हारी कान्ति विद्युल्लता की भांति मनोहर है। हे शिव-वधु ! मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ।

चिरेगा लक्षां प्रददातु राज्यं स्मरामि भक्त्या जगतामधीशे । विलत्रयांग तव मध्यमम्ब नीलोत्पलं सुश्रियमावहन्तीम् ॥ भाषा टीका — हे माता ! मैं तुम्हारा भिक्तपूर्वक स्मरण करता हूँ । तुम चिरकाल से नष्ट हुए राज्य को देने वाली हो । तुम्हारेशरीर का मध्य भाग तीन विलयों से ग्रंकित है । तुम नीलोत्पल के समान शोभा को धारण किए हुए हो ।

कान्त्या कटाक्षेर्जगतां त्रयागां विमोहयंतीं सकलान सुरेशि । कदम्बमालाञ्चितकेशपाशं मातंगकन्यां हृदि भावयामि ।।

भाषा टीका—हे सुरेव्वरो ! तुम अपने शरीर की कान्ति तथा कटाक्ष द्वारा त्रिभुवनवासी सब प्रािएयों को मोहित करती हो । तुम्हारे केशपाश कदम्बमालासे बँधे हुए हैं । हे मातंग कन्या ! मैं अपने हृदय में तुम्हारा चिन्तन करता हूँ ।

ध्यायेयमारक्त कपोलबिम्बं बिम्बाधरन्यस्तललामवदयम् । श्रलोललीलाकमलायताक्षं मन्दस्मित<sup>ं</sup> ते वदनं महेशि ॥

भाषा टीका —हे देवी ! तुम्हारे जिस मुख-कपोल तट पर रक्त-वर्गा बिम्बाघर परम सुन्दरता से परिपूर्गा हैं, जिसमें चंचल ग्रलका-वर्ली विराजित हैं, जिस पर बड़े-बड़े नेत्र हैं तथा जिस मख पर मन्द-हास्य सुशोभित है, मैं तुम्हारे उसी मुख-कमल का ध्यान करता हूँ।

स्तुत्याऽनया शंकरधर्मपत्नी मातिंगनीं वागिधदेवतां ताम् । स्तुन्वन्ति ये भक्ति युता मनुष्याः पराश्रियं नित्यमुपाश्रयन्ति ।।

भाषा टीका—जो व्यक्ति भिक्तयुक्त होकर शंकर की धर्मपत्नी तथा वाग्गी की अधिष्ठात्री देवी मातंगी की इस स्तव द्वारा स्तुति करता है, वह सदैव परम श्री को प्राप्त करता है।

#### मातंगी कवच

श्रव मातंगी ग्रथवा मातंगिनी देवी के कवच को मूल संस्कृत में नीचे दिया जा रहा है। बाद में उसका भाषा ग्रर्थ भी दे दिया गया है। साधक को चाहिए कि वह पाठ करते समय केवल मूल संस्कृत का ही प्रयोग करे। कवच इस त्रकार है-

शिरो मातंगिनो पातु भुवनेशी तु चक्षुषी । तोतला कर्रायुगलं त्रिपुरा वदनं मम ।।

भाषा टीका—मातंगिनी देवी मेरे मस्तक की, भुवनेशी नेत्रों की, तोतला कानों की तथा त्रिपुरा मेरे मुख की रक्षा करे।

पातु कण्ठे महामाया हृदि माहेश्वरी तथा।

त्रिपुरा पार्श्वयोः पातु गृह्ये कामेश्वरी मम ।।

भाषा टीका—महामाया कण्ठ की, माहेश्वरी हृदय की, त्रिपुरा पार्श्व की तथा कामेश्री मेरे गुह्य भाग की रक्षा करें।

उरूद्वये तथा चण्डी जंघायाञ्व रतिप्रिया । महामाया पदे पायात्सर्व्वांगेषु कुलेश्वरी ।।

भाषा टीका — चण्डी दोनों ऊरूग्रों, रतिप्रिया जांव की, महामाया पाँवों की तथा कुलेश्वरी सर्वांग की रक्षा करें।

> य इदं धारयेन्नित्यं जायते सर्व्वदानवित् । परमैश्वर्यमतुलं प्राप्नोति नात्र संशयः ॥

भाषा टीका—जो मनुष्य इस कवच को घारण करते हैं, वे सर्व-दानज्ञ होते हैं तथा विपुल ऐक्वर्य को प्राप्त करते हैं। इसमें संदेह नहीं है।

## कमला (लक्ष्मी) साधन

श्रव कमला (लक्ष्मी) साधन के मन्त्र, ध्यान, यन्त्र, जप, होम, स्तव एवं कवच का वर्णन किया जाता है।

कमला मन्त्र

इस एकाक्षर मन्त्र के द्वारा ही कमला (लक्ष्मी) की पूजा तथा जप म्रादि करना चाहिये।

#### कमला-ध्यान

कमला के ध्यान की विधि मूल संस्कृत में नीचे दी जा रही है। बाद में उसका भाषा म्रर्थ भी दे दिया गया है। साधक को चाहिये कि वह ध्यान करते समय मूल-संस्कृत का ही प्रयोग करे।

> कान्त्या काञ्चन सन्निभां हिमगिरि प्रख्यैश्चर्तुभिर्गजै ह्रंस्तोत्क्षिप्त हिरण्मयामृत घटैरासिच्यमानां श्रियम् । विभ्रागां वरमब्जयुग्ममभयं हस्तैः किरीटोज्ज्वलां क्षीमावद्ध नितम्ब बिम्ब ललितां वन्देऽरविन्दस्थिताम् ॥

भाषा टोका—कमला देवी का शरीर स्वर्ण के समान कान्तिमान् है। हिमगिरि के समान विशाल ग्राकार वाले चार हाथी ग्रपनी सूंडों में सुधा से परिपूर्ण घटों को उठाकर. उनके द्वारा कमला का ग्रभिषेक करते हैं। कमला देवी के चार हाथों में वरमुद्रा, ग्रभयमुद्रा तथा दो कमल हैं। उनके मस्तक पर रत्न मुकुट सुशोभित है। वे पट्ट (रेशमी) वस्त्र धारण किये हुये हैं तथा पद्म (कमल) पर स्थित हैं।

## कमला पूजन का यन्त्र

कमला के पूजन के निमित्त यन्त्र का कोई विधान नहीं कहा गया है। एकाक्षर मन्त्र को ही भ्रष्ट गंघ द्वारा भोजपत्र पर लिखकर यन्त्र बना लेना चाहिए।

## कमला के निमित्त जप होम

बारह लाख की संख्या में जप करने से मन्त्र का पुरश्चरएा होता है तथा मधु-शर्करा युक्त बारह सहस्र पद्म (कमल) ग्रन्यथा तिलों द्वारा होम करना चाहिये।

#### कमला स्तव

मूल संस्कृत में कमला स्तव इस प्रकार है— श्री शंकर उवाच।

श्रथातः संप्रवक्ष्यामि लक्ष्मीस्तोत्रमनुत्तमम् । पठनात् श्रवगााद्यस्य नरो मोक्षमवाप्नुयात् ॥ गृह्याद् गृह्यतरं पुण्यं सर्व्वदेवनमस्कृतम् । सर्व्वमंत्रमयं साक्षात्छगु पर्व्वत नन्दिनि ॥

भाषा टीका —श्री शिवजी ने कहा —हे पर्वतनिन्दनी, सुनी ! ग्रव में ग्रत्युत्तम लक्ष्मी स्तोत्र को कहता हूँ जिसके पाठ एवं श्रवण से मनुष्यों को मोक्ष प्राप्त होता है। यह पवित्र स्तोत्र गुह्यातिगृह्यतर, समस्त देवतान्नों से नमस्कृत तथा सर्व मन्त्रमय है।

> त्रनन्तरूपिगो लक्ष्मीरपार गुणसान्दी । ऋणिमादिसिद्धि दात्री शिरसा प्रणमाम्यहम् ॥

भाषा टीका—हे लक्ष्मी ! तुम अनन्त रूपिणी तथा अपार गुणों की समुद्र हो । तुम अणिमादिक सिद्धियों को प्रदान करने वाली हो । मैं तुम्हें मस्तक भुका कर प्रगाम करता हूँ ।

त्रापदुढारिणी त्वंहि म्राद्या शक्तिः शुभा परा । म्राद्या म्रानन्ददात्री च शिरसा प्ररामाम्यहम् ॥

भाषा टीका—तुम ग्रापित्तयों से उद्धार करने वाली हो, तुम्हीं ग्राद्या शक्ति हो, तुम्हीं शुभा ग्रौर परा हो। तुम्हीं सबकी ग्रादि ग्रौर ग्रानन्द दायिनी हो। मैं तुम्हें मस्तक भुका कर प्रणाम करता हूँ।

> इन्दुमुखी इष्टदात्री इष्ट मंत्र स्वरूपिगी। इच्छामयो जगन्मातः शिरसा प्रगमाम्यहम्।।

भाषा टीका—तुम चन्द्रमा के समान मुख वाली तथा इष्ट-मन्त्र स्वरूपिशी हो । तुम इच्छामयी ग्रौर जगत् की माता हो । मैं तुम्हें मस्तक भुकाकर प्रणाम करता हूँ । उमा उमापतेस्त्वन्तु ह्युक्षण्ठाकुल नाशिनी। उर्व्वीक्वरी जगन्मातर्लक्ष्म देवि नमोऽस्तु ते॥

भाषा टीका—हे लक्ष्मी देवी ! तुम्हीं उमापित की उमा हो, तुम उत्कण्ठाग्रों के कुल का नाश करने वाली हो । तुम्हीं पृथ्वी की स्वा-मिनी हो । हे जग माता ! मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ ।

ऐरावतपति पूज्या ऐश्वर्याणां प्रदायिनी । स्रौदार्य्यगुण सम्पन्ना लक्ष्म देवि नमोऽस्तुते ।

भाषा टीका — हे लक्ष्मी देवी ! तुम ऐरावतपित इन्द्र द्वारा पूजिता हो । तुम ऐक्वर्यों को देने वाली हो । तुम्हीं उदारता के गुणों से सम्पन्न हो । मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ ।

> कृष्णपक्षः स्थिता देवि कलिकल्मवनाशिनी । कृष्णाचित्तहरा कर्जी शिरसा प्रणमाम्यहम् ।

भाषा टीका—हे देवी ! तुम श्रीकृष्ण के वक्षस्थल में विराजमान हो । तुम किल-कल्मष का विनाश करने वाली हो । तुम श्रीकृष्ण के चित्त का हरण करने वाली हो । मैं तुम्हें मस्तक भुका कर प्रणाम करता हूँ ।

> कन्दर्पदमना देवि कल्यागी कमलानना । करुगोदिध सम्पूर्ण शिरसा प्रगमाम्यहम् ।

भाषा टोका — हे देवी ! तुमने कामदेव के दर्प का दमन किया है। तुम कत्या शोर कमल के समान मुख वाली हो। तुम करुणा के समुद्र से परिपूर्ण हो। मैं तुम्हें मस्तक भुका कर प्रशाम करता हूँ।

खञ्जनाक्षी खञ्जनासा देवि खेद विनाशिनी । खञ्जरीटगतिश्चैव शिरसा प्रणमाम्यहम् ॥

भाषा टीका — हे देवी ! तुम खंजन पक्षी के नेत्रों के समान सुन्दर नेत्रों वाली तथा गरुड़ के समान नासिका वाली हो । तुम खेद को नष्ट करने वाली हो । तुम्हारी गति (चाल) खंजरीट के समान है, मैं तुम्हें मस्तक भुका कर प्रणाम करता हूँ।

> गोविन्दवल्लभा देवी गन्धर्वकुलपावनी। गोलोकवासिनीमातः शिरसाप्रग्गमाम्यहम्।।

भाषा टीका—''हे माता! तुम गोविन्द की प्रियतमा, गन्धर्व कुल को पवित्र करने वाली तथा गोलोक में निवास करने वाली हो। मैं तुम्हें मस्तक भुकाकर प्रगाम करता हूँ।''

> ज्ञानदा गुरादा देवि गुरााध्यक्षा गुणाकरी । गन्धपुष्पधरा मातः शिरसा प्रणमाम्यहम् ॥

भाषा टीका—''हे देवि ! तुम ज्ञानदायिनी, गुरादायिनी, गुराों की ग्रध्यक्षा तथा गुराों की खान हो । हे माता ! तुम गन्ध-पृष्प से सुशोभित हो । मैं तुम्हें मस्तक भुकाकर प्रणाम करता हूँ ।''

घनस्यामप्रिया देवि घोर संसार तारिग्गों। घोरपापहरा चैव शिरसा प्रग्गमाम्यहम्।।

भाषा टीका—हे देवि ! [तुम घनश्याम की प्रियतमा तथा घोर-संसार से तारने वाली हो । तुम घोर पापों का हरण करने वाली हो । मैं तुम्हें मस्तक भुकाकर प्रणाम करता हूँ।"

> चतुर्व्वेदमयी चिन्त्या चित्तचैतन्यदामिनी। चत्राननपूज्या च शिरसा प्रग्रामाम्यहम्।।

भाषा टीका—''हे देवि ! तुम चतुर्वेदमयी, चिन्तनीय चित्त को चैतन्यता देने वाली तथा चतुरानन ब्रह्मा द्वारा पूज्य हो । मैं तुम्हें मस्तक भुकाकर प्रगाम करता हूँ।''

चैतन्यरूपिगा देवि चन्द्रकोटि समप्रभा। चन्द्रार्कन्नवखज्योतिर्लक्ष्मि देवि नमाम्यहम्।। भाषा टोका—"हे देवि ! तुम चैतन्यरूपिणी हो । तुम्हारे शरीर की कान्ति करोड़ों चन्द्रमाग्रों के समान है । तुम्हारे चरणों के नखों की ज्योति चन्द्र-सूर्य के समान है । हे लक्ष्मी ! मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ।"

> चपला चतुराध्यक्षी चरमे गतिरायिनी। चराचरेश्वरी लक्ष्मि शिरसा प्रणमाम्यहम्।।

भाषा टीका — ''हे देवी लक्ष्मी ! तुम चपला, चतुराध्यक्षी, चरम गतिदायिनी तथा चराचर की स्वामिनी हो । मैं तुम्हें मस्तक भुका कर प्रणाम करता हूँ ।''

छत्रचामरयुक्ता च छलचातुर्य्यनाशिनी। छिद्रौघहारिणी मातः शिरसा प्रणमाम्यहम्।।

भाषा टीका—''हे माता ! तुम छत्र भ्रौर चामर से युक्त, छल तथा चातुर्य को नष्ट करने वाली एवं पाप समूहों को नष्ट करने वाली हो । मैं तुम्हें मस्तक भुकाकर प्रगाम करता हूँ ।''

जगन्माता जगत्कर्त्री जगदाधार रूपिगा। जयप्रदा जानको च शिरसा प्रगामाम्यहम् ॥

भाषा टीका—''हे जननी ! तुम संसार की माता, संसार की श्राधार स्वरूपा, जय देने वाली एवं जानकी रूपा हो । मैं तुम्हें मस्तक भुकाकर प्रशाम करता हूँ ।''

> जानकीशप्रिया त्वं हि जनकोत्सवदायिनी । जीवात्मनां च त्वं मातः शिरसा प्ररामाम्यहम् ॥

भाषा टीका—''हे माता ! तुम्हीं जानकीपति रामचन्द्र की प्रिय-तमा हो । तुम्हीं राजा जनक को ग्रानन्द देने वाली हो । तुम्हीं सब प्रास्पियों की जीवात्मा हो । मैं तुम्हें मस्तक भुकाकर प्रणाम करता हूँ।" भिञ्जीरवस्वनादेवि भंभावातनिवारिणी । भंभरिषय वाद्या च शिरसा प्रग्माम्यहम् ॥

भाषा टीका—"हे देवि! तुम्हारे कण्ठ का स्वर फि.फी-रव की भाँति मधूर है। तुम फंफाबात का निवारण करने वाली तथा फर्फर वाद्य में अनुरक्त हो। मैं तुम्हें मस्तक भुकाकर प्रणाम करता है।"

म्रर्थप्रदायिनी त्वंहि त्व ठकारस्वरूपिगी । ढक्कादिवाद्यप्रगया डम्फवाद्यविनोदिनी ।। डमरूप्रणया मातः शिरसाप्रणमाम्यहम् ।।

भाषा टीका—''हे मात! तुम्हीं अर्थ को देने वाली हो। तुम्हीं ठकार (चन्द्र मण्डल) रूपिणी हो। तुम्हें डमरू तथा डम्फ वाद्य से अत्यन्त प्रसन्नता प्राप्त होती है तथा ढक्कादि वाद्य तुम्हें प्रिय है। मैं तुम्हें मस्तक भुकाकर प्रशाम करता हूँ।''

तप्तकांचनवर्णाभा त्रैलोक्यलोकतारिरणीम् । त्रिलोकजननी लक्ष्मि शिरसा प्ररामाम्यहम् ॥

भाषा टीका — "हे लक्ष्मी! तुम्हारे शरीर का वर्ण तप्त स्वर्ण की भाँति है। तुम तीनों लोकों को तारने वाली हो। तुम तीनों लोकों की जननी हो। मैं तुम्हें मस्तक भुकाकर प्रशाम करता हूँ।"

त्रैलोक्यसुन्दरी त्वं हि तापत्रय निवारिणी । त्रिगुर्एाधारिराों मातः शिरसा प्रणमाम्यहम् ॥

भाषा टीका—"हे जननी! तुम त्रैलोक्य सुन्दरी हो। तुम्हीं तीनों प्रकार के तापों का निवारण करने वाली हो ग्रौर तुम्हीं तीनों गुर्णों को धारण करने वाली हो। मैं तुम्हें मस्तक भुकाकर प्रणाम करता हूँ।"

> ''त्रैलोक्य मंगला त्वं हि तीर्थमूलपदद्वया त्रिकालज्ञा त्राणकर्त्री शिरसाप्रणमाम्यहम्''

भाषा टीका—"तुम्हीं तीनों लीकों का मंगल करने वाली हो। तुम्हारे ही दोनों चरण समस्त तीर्थों के मूल रूप हैं। तुम त्रिकाल को जानने वाली हो ग्रौर तुम्हीं रक्षा करने वाली हो। मैं तुम्हें मस्तक भुकाकर प्रणाम करता हूँ।"

> 'दुर्गतिनाशिनो त्वंहि दारिद्रयापिंद्वनाशिनी द्वारकावासिनीमातः शिरसाप्रणमाम्यहम्'

भाषा टीका—"हे माता ! तुम्हीं दुर्गतिनाशिनी, दारिद्रय स्रौर स्रापत्तियों का विनाश करने वाली तथा द्वारकापुरी में निवास करने वाली हो । मैं तुम्हें मस्तक भुकाकर प्रणाम करता हूँ ।"

''देवतानां दुराराध्या दुःख शोक विनाशिनी दिच्याभरणभूषांगी शिरसा प्रणमाभ्यहम्''

भाषा टीका—"हे देवी! तुम देवताओं से भी दुराराध्या हो अर्थात् वे भी तुम्हारा आराधन कष्ट से कर पाते हैं। तुम्हीं दुःख-शोकों को नष्ट करने वाला तथा दिव्य वस्त्रालंकारों हैं को धारण करने वाली हो। मैं तुम्हीं मस्तक भुकाकर प्रणाम करता हूँ।"

> ''दामोदरप्रिया त्वंहि दिव्ययोगप्रदर्शिनी दयामयी दयाध्यक्षी शिरसा प्रणमाम्यहम्''

भाषा टीका — "हे मातः तुम्हीं दामोदर प्रियतमा एवं दिव्य योगों को प्रदिशत करने वाली हो । तुम्हीं दयामयी एवं दया की स्रिषिष्ठात्री हो । मैं तुम्हें मस्तक भुकाकर प्रणाम करता हूँ ।

> ''ध्यानातीताधराध्यक्षा घनघान्य प्रदायिनी धर्म्मदा धैर्यदा मातः शिरसा प्रणमाम्यहम्'

भाषा टीका — "हे माता! तुम ध्यान से परे। पृथ्वी की स्वामिनी धन-धान्य प्रदायिनी, धर्म दात्री तथा धैर्य देने वाली हो। मैं तुम्हें मस्तक भुकाकर प्रणाम करता हूँ।" "नवगोरोचना गौरी नन्दनन्दनगेहिनी नवयौवनचार्वंगी शिरसा प्रणमाम्यहम्"

भाषा टीका—''हे देवी, तुम नवीन गोरोचन के समान गौर वर्रा, गोरी तथा नन्दनन्दन की प्रियतमा हो। तुम नवयौवन के कारण कान्तिमान हो। मैं तुम्हें मस्तक भुकाकर प्रणाम करता हूँ।''

> ''नानारत्नादि भूषाढ्या नानारत्नप्रदायिनी नितम्बिनी नालिनाक्षी लक्ष्मिदेवि नमोऽस्तुते''

भाषा टीका—"हे लक्ष्मीदेवी! तुम ग्रनेक रत्नादि से विभूषित एवं ग्रनेक रत्नों को देने वाली हो। तुम नितम्बिनी ग्रौर निलनाक्षी हो। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ।"

> ''निधुवन प्रेमानन्दा निराश्रयगतिप्रदा निर्व्विकारा नित्यरूपा लक्ष्मिदेवि नमोऽस्तुते''

भाषा टीका—हे लक्ष्मी देवी ! तुम विकार रहित तथा नित्यरूपा हो । निधुवन में विहार करके तुम्हें प्रेमानन्द की प्राप्ति होती है । तुम ग्राश्रयहीनों को गति देने वाली हो । मैं तुम्हें नमस्कार करता है ।"

> ''पूर्णानन्दमयी त्वं हि पूर्णब्रह्म सनातनी पराशक्तिः पराभक्तिलंक्ष्मीदेवि नमोऽस्तुते''

भाषा टीका — "हे लक्ष्मीदेवी! तुम पूर्णानन्दमयी हो ग्रौर तुम्हीं पूर्ण ब्रह्म सनातनी हो। तुम पराशक्ति ग्रौर पराभक्ति हो। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ।"

''पूर्णंचन्द्रमुखीत्वंहि परानन्दप्रदायिनी परमार्थेप्रदा लक्ष्मि शिरसाप्रणमाम्यहम्''

ा भाषा टीका—''हे लक्ष्मी !तुम पूर्ण चन्द्र के समान मुख वाली

तथा तुम्हीं परमानन्द देने वाली हो । तुम्हीं परमार्थ की भी दाता हो । मैं तुम्हें मस्तक भुकाकर प्रणाम करता हूँ ।''

> ''पुण्डरीकाक्षिणी त्वंहि पुण्डरीकाक्षगेहिनी पद्मरागधरा त्वंहि शिरसा प्रणमाम्यहम्''

भाषा टीका—"तुम्ही पुण्डरीकाक्षिणी प्रथात्ं कमल के समान विस्तृत नेत्रों वाली तथा तुम्हीं पुण्डरीकाक्ष विष्णु की गेहिनी (गृह-स्वामिनी) हो। तुम्हीं पद्मराग को घारण करने वाली हो। मैं तुम्हें मस्तक मुकाकर प्रणाम करता हूँ।"

> "पद्मा पद्मासना त्वंहि पद्ममालाविधारिणी प्रणवरूपिणी मातः शिरसा प्रणमाम्यहम्"

भ।षा टीका—"हे माता ! तुम्हीं पद्मा श्रौर पद्मासना हो । तुम्हीं पद्ममाला को धारएा करने वाली हो । तुम्हीं प्रणव रूपिणी हो । मैं तुम्हीं मस्तक भुकाकर प्रएाम करता हूँ ।"

''फुल्लेन्दुवदना त्वंहि फि्एावेणि विमोहिनी फि्एाशियिपिया मातः शिरसा प्ररामाम्यहम्''

भाषा टीका—"हे माता ! तुम पूर्णचन्द्र के समान मुखमण्डल वाली हो । तुम्हारे मस्तक की वेग्गी सप के समान लम्बी तथा मोहित करने वाली है । तुम शेषशायी विष्णु की प्रियतमा हो । मैं तुम्हें मस्तक भुकाकर प्रणाम करता हूँ ।"

> विश्वकर्त्री विश्वाभर्त्री विश्वत्रात्री विश्वेश्वरी। विश्वाराध्या विश्ववाह्या लक्ष्मिदेवि नमोऽस्तुते''

भाषा टीका—''हे लक्ष्मी! तुम विश्व का निर्माण करने वाली विश्व का भारण करने वाली, विश्व का त्राण करने वाली, विश्वेश्वरी विश्व को त्राराध्या तथा विश्व से परे हो। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ।''

''विष्णुप्रिया विष्णुशक्तिर्वीजमन्त्रस्वरूपिगी वरदा वाक्यसिद्धा च शिरसाप्रणमाम्यहम्''

भाषा टीका—''तुम विष्णु की घिया, विष्णु की शक्ति बीज मन्त्र स्वरूपा, वरदा ग्रौर वाक्य सिद्धा हो । मैं तुम्हें मस्तक भुकाकर प्रणाम करता हूँ।''

> "वेरावाद्यप्रिया त्वं हि वंशीवाद्यविनोदिनी विद्युद्गौरी महादेवि लक्ष्मी देवि नमोऽस्तुते"

भाषा टीका—"हे महादेवी ! हे लक्ष्मी देवी ! तुम्हें वेरावाय प्रिय है । तुम्हें वंशी-वाद्य से विनोद प्राप्त होता है । तुम्होरे बारीर का वर्गा विद्युत के समान गौर है । मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ ।"

> "भुक्तिमुक्तिप्रदारवंहि भक्तानुग्रहकारिगों भवार्गावत्राणकर्त्री लक्ष्म देवि नमोऽस्तुते"

भाषा टीका—''हे लक्ष्मी देवी ! तुम भुक्ति-मुक्ति प्रदायिनी, भक्तों पर अनुग्रह करने वाली तथा संसार रूपी समुद्र से पार करने वाली हो । मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ ।''

> भक्तप्रिया भगीरथी भक्तमंगलदायिनी । भयदाऽभयदात्री च लक्ष्मि देवि नमोस्तुते ॥

भाषा टीका—"हे लक्ष्मी देवी! तुम भक्तों को प्रिय, भक्तों का कल्याण करने वाली, दुष्टों को भय देने वाली दुष्टों को भय देने तथा शरणगतों को अभय देने वाली हो। मैं तुम्हें नमस्कार करता हैं।"

मनोऽभीष्टप्रदा त्वं हि महामोहविनाशिनी । मोक्षदा मानदात्री च लिक्ष्म देवि नमोऽस्तुते ॥

भाषा टीका—''हे लक्ष्मी देवी ! तुम मनोरथ को पूर्ण करने वाली हो । तुम्हीं महामोह का नाश करने वाली, मोक्षदात्री तथा सम्मान प्रदात्री हो । मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ ।' महाघन्या महामान्या माघवस्थात्ममोहिनी । मुखराप्राग्हन्त्री च लक्ष्मिदेवि नमोऽस्तु ते ।।

भाषा टीका—"हे लक्ष्मी देवी ! तुम परमधन्या, परम माननीया, माधव के मन को मोहित करने वाली तथा मुखर स्त्रियों के प्राग्गों का हरएा करने वाली हो । मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ ।

> यौवनपूर्णंसौन्दर्या योगमाया तथेश्वरी । युग्म श्रीफलवृक्षा च लक्ष्मिदेवि नमोऽस्तु ते ।।

भाषा टीका—''हे लक्ष्मी देवी ! तुम यौवनपूर्ण सौन्दर्यशालिनी, योगमाया, तथा ईश्वरी हो । तुम्हारे हृदय पर नारियल के समान उन्नत दो स्तन हैं । मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ ।''

युग्मांगदविभूषाढया युवतीनां शिरोमिंगः । यशोदासुतपत्नी च लक्ष्मि देवि नमोऽस्तु ते ।।

भाषा टीका—"हे लक्ष्मी देवी ! तुम ग्रपने दोनों बाहुग्रों में ग्रंगर (बाजूबन्द) धारण किये हुए हो । तुम युवतियों में शिरोमिण तथा यशोदापुत्र कृष्ण की पत्नी हो । मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ ।"

रूप यौवन सम्पन्ना रत्नालंकारधारिणी । राकेन्दुकोटिसौन्दर्य्यालिक्ष्म देवि नमोऽस्तुते ॥

भाषा टीका—''हे लक्ष्मी देवी ! तुम रूप यौवन से सम्पन्न, रत्ना-लंकार धारिणी तथा करोड़ों चन्द्रमाश्रों के समान सौन्दर्यपूर्ण हो । मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ।''

> रमा रामा रामपत्नी राजराजेश्वरी तथा राज्यदा राज्यहन्त्री च लक्ष्मि देवि नमोऽस्तुते ॥

भाषा टीका— ''हे लक्ष्मी देवी ! तुम्ही रमा, रामा, राम-पत्नी, राजराजेश्वरी, राज्य प्रदान करने वाली तथा कृद्ध होने पर राज्य का हरए। करने वाली हो मैं तुम्हें नमस्कार करता हैं।''

लीलालावण्यसम्पन्ना लोकानुग्रहकारिग्गा । ललना प्रीतिदात्री च लक्ष्मि देवि नमोऽस्तुते ।।

भाषा टीका—"हे लक्ष्मी देवी! तुम लीला के लावण्य मे सम्पन्न, लोकों पर अनुग्रह करने वाली तथा ललनायों को प्रीति प्रदान करने वाली हो। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ।"

विद्याधरी तथा विद्या वसुदा त्वन्तु विन्दिता । विन्ध्याचलवासिनी च लक्ष्मि देवि नमोऽस्तु ते ॥

भाषा टीका—"हे लक्ष्मी देवी ! तुम्हीं विद्या, तुम्हीं वसुदा (धन-दात्री) ग्रौर तुम्हीं वन्दनीया हो ! तुम्हीं विन्ध्याचल पर निवास करती हो ! मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ !"

शुभ काञ्चन गौरांगी शंखकंकणभारिएीं। शुभदा शीलसम्पन्नालिक्ष्म देवी नमोऽस्तुते॥

भाषा टीका—"हे लिक्ष्म देवी ! तुम निर्मल काञ्चन के समान गौरपूरा वाली, शंख ग्रौर कंकण को धाररा करने वाली, शुभदायक तथा शील सम्पन्ना हो । मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ ।"

षट्चक्र भेदिनी त्वं हि षडैश्वर्य्यप्रदायिनी । षोडशी वयसा त्वन्तु लक्ष्मि देवि नमोऽस्तुते।।

भाषा टीका—''हे लक्ष्मी देवी ! तुम्हीं षट्चक का भेदन करने वाली तथा छै प्रकार के ऐश्वर्यों को देने वाली हो । तुम सोलह वर्ष की ग्रायु वाली नवयुवती हो । मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ।''

> सदानन्दमयी त्वं हि सर्व्वसम्पत्तिदायिनी । संसारतारिगो देवि शिरशा प्रग्रामाम्यहम्।।

भाषा टीका—''हे देवि ! तुम्हों सदानन्दमयी और तुम्हीं समस्त सम्पत्तियों को देने वाली हो । संसार से पार करने वालो भो तुम्हीं हो । मैं तुम्हें मस्तक भुका कर प्रणाम करता हूँ ।" सुकेशी सुखटा देवि सुन्दरी सुमनोरमा । सुरेव्वरी सिद्धिदात्री शिरसा प्रणमाम्यहम् ॥

भाषा टीका—"हे देवि ! तुम सुन्दर केशों वाली, सुखदाता, सुन्दरी, सुमनोरमा, सुरेश्वरी ग्रौर सिद्धिदात्री हो । मैं तुम्हें मस्तक भुका कर प्रणाम करता हूँ।"

> सर्व्वसंकटहन्त्री त्वं सत्यसत्त्वगुगान्विता । सीतापतिप्रिया देवि शिरसा प्रग्गमाम्यहम् ॥

भाषा टीका— "हे देवि ! तुम सब संकटों को दूर करने वाली, सत्य और सत्त्वगुराशालिनी तथा सीतापित रामचन्द्र की प्रियतमा हो । मैं तुम्हें मस्तक भुका कर प्रसाम करता हूँ ।"

हेमांगिनी हास्यमुखी हरिचिन्तविमोहिनी । हरिपादप्रिया देवि शिरसा प्ररामाम्यहम् ॥

भाषा टीका—"हे देवि ! तुम्हारे ग्रंगों का वर्ण स्वर्ण की प्रभा के समान है । तुम हास्यमुखी, श्रीहरि (नारायण्) के चित्त को मोहित करने वाली हो । मैं तुम्हें मस्तक भुका कर प्रणाम करता हूँ ।"

"क्षेमंकारी क्षमादात्री क्षौमवासोविधारिगी क्षीग्मध्या च क्षेमांगी लक्ष्मिदेवि नमोऽस्तुते"

भाषा टीका—हे लक्ष्मी देवो ! तुम कल्याण करने वाली, क्षमा-दात्री तथा क्षौम वस्त्रों को घारण करने वाली हो । तुम्हारी किं क्षीण है । तुम क्षेमांगी हो । ग्रर्थात् तुम्हारे अंगों में सम्पूर्ण तीर्थ एवं क्षेत्र विद्यमान हैं । मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ ।''

#### लक्ष्मी-स्तव का माहात्म्य

श्री शिवजी ने कहा— "हे पार्वती ! तुम्हारे पूछने पर मैंने लक्ष्मी-माहात्म्य तथा ग्रकारादि से क्षकारान्त वर्णमय 'लक्ष्मी-स्तव' का वर्णन किया है। इस कल्याण कारक स्तोत्र का प्रतिदिन तीनों सन्ध्याग्रों में प्रयत्नपूर्वक पाठ करना चाहिए। जो लक्ष्मी देवी स्रभिलापित प्रदान करने में कल्पलितकारूपा हैं तथा जो भुक्ति-मुक्ति प्रदायिनी हैं, उन करुगामयी कमला का यत्न सहित पूजन करना चाहिए।

जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करते हैं ग्रथवा मुनते-पुनाते हैं, हे पार्वती ! उनके सम्पूर्ण मनोरथ पूरे होते है । इसमें सन्देह नहीं है ।

हे गौरी ! जो पुरुष भक्तिपूर्वक इस पवित्र स्तोत्र का पाठ करते हैं, उनके दर्शनमात्र से ही वादी मूकता को प्राप्त होता है इसमें सन्देह नहीं है।

हे गिरिनिन्दिनि ! जो लोग इस स्तोत्र को सुनते हैं अथवा दूपरों को सुनाते हैं अथवा पढ़ते-पढ़ाते हैं, उनके दर्शनमात्र से ही राजा लोग बग्नीभृत हो जाते हैं।

जो मनुष्य इस लक्ष्मी स्तोत्र का कीर्त्तन करते हैं उनके दर्शनमात्र सें ही दुष्ट गएा दसों दिशायों में भाग जाते हैं तथा भूत, प्रतेत, ग्रह, यक्ष, राक्षस, सर्प ग्रादि सभी भयभीत होकर चले जाते हैं—इसमें सन्देह नहीं है।

जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करते हैं, उनके दर्शन करके देवता, दानव, गन्वर्व, किन्नर ब्रादि सभी उन्हें भक्तिपूर्वक प्रसाम करते हैं।

इस स्तवराज का कीर्त्तन करने से धनाभिलाधी को धन, पुत्राभि-लाषी को पुत्र एवं राज्याभिलाधी को राज्य प्राप्त होता है।

इस स्तव के कीर्त्तां न से ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी, गृह-स्त्री-गमन के पातक, महापाप तथा ग्रन्य प्रकार के उप-पातकों से मुक्ति मिल जाती है।

इस लक्ष्मी स्तोत्र का कीर्त्तन करने वाले मुख से गद्य-पद्यमयी वागी स्वयं प्रादुर्भूत हो उठती है तथा ऋष्ट-सिद्धियों की प्राप्ति होती है।

यक्षिणी भैरव सिद्धि फा० १०

हे गिरिनन्दिनि ! इस स्तोत्र का पाठ ग्रौर स्मरण करने से बन्ध्या स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है तथा गिभिणी स्त्री सुखपूर्वक प्रसव करती है। यह मेरा कथन सत्य है।

जिन मनुष्यों को लक्ष्मीं-प्राप्ति (धन प्राप्ति) की कामना हो, उन्हें चाहिए कि वे इस स्तव को रोचना तथा कुंकुम के द्वारा भोज-पत्र पर लिखकर, गंध-पुष्पादि से भिक्तपूर्वक अचना कर, अपनी भुजा में धारण करें। पुरुषों को दाई भुजा में तथा स्त्रियों को बाई भृजा में धारण करना चाहिए। इस स्तवराज को धारण करने वाले मनुष्य को विपुल धन की प्राप्ति होती है तथा ऐसे स्त्री-पुरुष सदैव सुखी बने रहते हैं।

इस स्तवराज की क्रुपा से विष में निर्विषता, ग्रग्नि में शीतलता एवं शत्रु में मित्रता प्रकट होती है।

हे सुरेश्वरी ! अधिक क्या कहा जाय, इस स्तव के प्रसाद से, स्तव के स्मर्ग-चिन्तन-ध्यान अथवा धार्ग करने वाले मनुष्यको अन्त समय वैकुण्ठधाम में नित्य निवास मिलता है, इसमें सन्देह नहीं है।"

#### कमला-कवच

श्रव 'कमला' के कवच को मूल-संस्कृत में नीचे दिया जा रहा है । बाद में उसका भाषा-अर्थ भी दे दिया गया है। साधक को चाहिए कि वह पाठ करते समय मूल-संस्कृत का ही प्रयोग करे।

## कवच इस प्रकार है-

''लक्ष्मीर्मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायस्मी शीर्षदेशे सर्व्वागश्रीस्त्ररूपिणी, रामपत्नी प्रत्यंगे तु सदावतु रमेश्वरी विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिस्मी तथा, जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा हिरिप्रिया हिरिगमा जयंकरी महोदरी, कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्णमनोमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी, सुखदा मोक्षदा देवी चित्रक्लटनिवासिनी भयं हरेत्सदा पायाद् भववन्धाद्विमोचयेत्

भाषा टीका — लक्ष्मी मेरे अग्रभाग की रक्षा करें, कमला मेरे पीठ की रक्षा करें। नारायणी मेरे मस्तक की नक्षा करें तथा श्रीस्वरू- विणी देवी मेरे सर्वाग की रक्षा करें। जो देवी रायपत्नी और रमेदवरी हैं, वे विशालनेत्रा योगमाया लक्ष्मी मेरे सम्पूर्ण अंगों की रक्षा करें। वे ही देवी कौमारी, चिक्रणी, जयदात्री, धनदाी, पाश-अक्ष-मालिनी, शुभा, हरिप्रिया, हिर रामा, जयंकरीं, महोदरी, कृष्णपरायण, श्रीकृष्ण मनोमोहिनो, जयंकारी, महारौद्री, सिद्धिदात्री, शुभंकरी, सुखदा, मोक्षदा तथा चित्रकृटवासिनी आदि नामों से प्रसिद्ध है। वे मेरे भय को सदैव दूर करें, सदैव मेरी रक्षा करें तथा मेरे भव-पाश का छेदन करें।"

#### कवच का माहात्म्य

जो व्यक्ति भक्तियुक्त होकर इस परमपिवत्र कवच का प्रतिदिन तीनों सन्ध्यात्रों में पाठ करता है, वह सब संकटों से छूट जाता है।

इस कवच का पाठ करने से पुत्र ग्रांर धन की वृद्धि होती है तथा अय दूर होता है : इसका माहात्म्य तीनों भृवनों में प्रसिद्ध है।

इस कवच को भोजपत्र के ऊपर रोचना ग्रौर कुंकुम से लिखकर कण्ठ में धारएा करने से समस्त कामनायें पूरी होती हैं। इस कवच की कृपा से अपुत्री को पुत्र, धनाभिलाषी को धन एवं मोक्षार्थी को मोक्ष की प्राप्ति होती है।

जो स्त्रियाँ इस कवच को ग्रपने कण्ठ में बाईं भुजा में घारए। करती हैं उन्हें सब सुखों की प्राप्ति होती है। गिभए। स्त्री पुत्र प्राप्त करती है तथा बन्ध्या स्त्री गर्भ घारए। करती है।

जो व्यक्ति इस कवच का प्रतिदिन भक्तिपूर्वक पाठ करते हैं, वे विष्णु की समानता प्राप्त करते हैं और उन्हें पृथ्वी पर मृत्यु-व्याधि स्रादि का भय नहीं रहता।

जो मनुष्य इस कवच को पढ़ते ग्रथवा पढ़ाते हैं ग्रथवा सुनते-सुनाते हैं, वे सब पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त करते हैं।

इस कवच के पाठ अथवा धारण करने से विपत्ति में, घोर संकट में, गहन वन में, राजद्वार में, नौका में तथा रणभूमि में निश्चित रूप से विजय प्राप्त होती है।

ग्रपुत्रा ग्रथवा बन्ध्या-स्त्री यदि तीन पक्ष तक इस कवच को सुनती है तो उसे दोर्घायु एवं महायशस्वी सुपुत्र की प्राप्ति होती है।

जो मनुष्य शुद्ध बुद्धि से दो मास तक किसी ब्राह्माए के मुख से इस कवच को सुनता है, उसकी समस्त कामनाएँ पूरी होती हैं तथा समस्त बन्धन ख़ुट जाते हैं।

मृतवत्सा स्त्री यदि तीन मास तक इस कवच को सुनती है तो वह जीववत्सा अर्थात् दीर्घायु सन्तान को जन्म देने वाली होती है। एक मास तक इस कवच का पाठ करने से रोगी मनुष्य रोग से छुट-कारा प्राप्त कर लेता है।

इस कवच को भोजपत्र ग्रयवा ताड़ पत्र पर लिखकर घर में स्थापित करने से ग्रग्नि ग्रौर चोर का भय दूर हो जाता है। जो पृरुष इस कवच को प्रतिदिन सुनता है अथवा धारण करता है अथवा पढ़ता है अथवा दूसरे को पढ़ाता है, उसके ऊपर नम्पूर्ण देवता प्रसन्न बने रहते हैं।

ग्रधिक क्या कहा जाय, जो ननुष्य इस कवच का पाठ करते हैं ग्रथवा इसे धारण करते हैं, उसके ऊपर प्रमन्न होकर सब जीवों की स्वामिनी, ग्राद्या शक्ति, भक्तों पर ग्रनुग्रह करने वाली लक्ष्मी निश्चल रूप से उनके घर में सदैव निवास करती है। इसमें सन्देह नहीं है।

# अष्ट योगिनी साधन

श्रव भूत डामर तन्त्र में विश्वित योगिनी-साधन की प्रणाली का वर्णन किया जाता है। यह महाविद्या श्रत्यन्त गोपनीय एवं देवताश्रों को भी दुर्लभ है। इन सब योगिनियों की पूजा करके ही कुबेर ने धनाधिप का पद प्राप्त किया है। साधक को चाहिए कि वह किसी भी योगिनी का विधिपूर्वक साधन करके श्रपने मनोरथ को प्राप्त करे।

यहाँ पर ग्रष्ट योगनियों की साधन विधि कही जाती है। वे ग्रष्ट योगिनियाँ इस प्रकार हैं—

(१) सुरसुन्दरी, (२) मनोहरा, (३) कनकवती, (४) कामेश्वरी (५) रतिसुन्दरी, (६) पद्मिनी, (७) नटिनी ग्रौर (८) मधुमती। सुरसुन्दरी योगिनी साधन

प्रातःकाल शैया से उठकर स्नान एवं सन्ध्या-वन्दन स्रादि नित्य कर्मों से निवृत्त हो ह्रौं इस मन्त्र से ग्राचमन करके ॐ हुँ फट् इस मंत्र से दिग्बन्धन कर मूल मन्त्र से प्रागायाम करे।

मूल मन्त्र यह है -

ॐ ह्रों ग्रागच्छ सुरसुन्दरि स्वाहा।

फिर हां ग्रंगुष्ठाभ्यां नमः इत्यादि क्रम से कराङ्गन्यास एवं हीं मन्त्र से षडङ्गन्यास करे। तदुपरान्त भोजपत्र के ऊपर कुंकुम से एक श्रष्टदल कमल ग्रंकित करके उस पद्म में देवी की प्राण प्रतिष्ठा कर, पीठ देवता का श्रावाहन कर, सुरसुन्दरी योगिनी का ध्यान करे। श्राध्यदल कमल का स्वरूप नीचे की श्रोर प्रदिश्तित किया गया है।ध्यान के समय सुरसुन्दरी योगिनी के चिन्तन का स्वरूप निम्नानुसार हो—

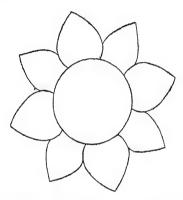

सुरसुन्दरी योगिनी जगितप्रया हैं। उनका मुँह चन्द्रमांके समान सुन्दर ग्रौर शरीर गौरवर्ग है। वे विचित्र वस्त्रालंकारों से सुसिष्जित हैं। उनके दोनों स्तन उन्तत तथा स्थूल हैं। वे सबको ग्रभय प्रदान करती हैं।

चिन्तन के इस स्वरूप का निम्नलिखित श्लोकों में वर्णन किया गया है —

> पीठे देवीः समावाह्य ध्यायेद्वेवीं जगत्त्रियाम् । पूर्णः चन्द्र निभां गौरीं विचित्राम्बर धारिणीम् । पीनोत्तुंग कुचां वामां सर्वेषामभयप्रदाम् ।

इस भाँति ध्यान करते हुये मूल मन्त्र से देवी का पूजन करे तथा मूलमन्त्र का उच्चारण करते हुये पाद्यादि प्रदान पूर्वक धूप, दीप, नवेद्य, गन्ध, चन्दन ग्रौर ताम्ब्रल निवेदन करे। साधक कौ चाहिए कि वह प्रतिदिन तीनों सन्ध्याग्रों में ध्यान करके उक्त मन्त्र का एक-एक सहस्र की संख्या में जप करे।

उपर्युक्त प्रकार से एक मास तक जप करके महीने के श्रन्तिम दिन में बिल श्रादि विविध उपहारों के द्वारा देवी का पूजन करे। पूजा की समाप्ति में पूर्वोक्त मन्त्र का जप करता रहे।

इस प्रकार जप करने पर, ब्रर्झरात्रि के समय सुरसुन्दरी योगिनी साधक को दृढ़-प्रतिज्ञ जानकर उसके घर पहुँचती है। उस समय साधक को चाहिए कि वह योगिनी को अपने सामने सुप्रसन्न एवं हास्य-मुख देखकर पुनर्वार पाद्यादि द्वारा पूजन करे तथा उत्तम चंदन और सुशोभित पुष्प प्रदान कर, उनसे अपने श्रभिलाषित वर की प्रार्थना करे।

उस समय साधक को चाहिए कि वह योगिनी को माता, वहन अथवा पत्नी—जो इच्छा हो—कहकर सम्बोधित करे।

यदि साधक मातृभाव से सुरसुन्दरी का भजन करता है तो वे साधक को विविध प्रकार के मनोहर द्रव्य प्रदान करती हैं तथा राज्य प्राप्ति की अभिलाषा प्रकट करने पर उसे भी दे देती हैं। वे प्रतिदिन साधक के निकट पहुँचकर उसका पुत्र की भाँति लालन-पालन करती हैं।

यदि साधक वहन के भाव से सुरसुन्दरी का भजन करता है तो वे अनेक प्रकार के पदार्थ तथा वस्त्र प्रदान करती हैं और साधक की इच्छापूर्ति के लिये दिन्य-कन्या एवं नाग-कन्या ला देती हैं। वे साधक को भूत, भविष्य और वर्तमान की सब घटनाओं को बता देती हैं तथा साधक जिस समय जिस वस्तु की अभिलाषा करता है, उसे वह वस्तु तत्काल ही प्रदान करती हैं। वे साधक का भाई की तरह पालन करती हैं और उसकी सब इच्छाओं को पूरा करती हैं।

यदि साधक पत्नीभाव से सुरसुन्दरी का भजन करता है तो वह साधक संसार के सब राजाओं में प्रधान होता है तथा स्वर्ग, मर्त्य एवं पाताल लोक में बिना किसी रोक-टोक के विचरण कर सकता है। सुरसुन्दरी देवी साधक को जो पदार्थ अपरेश करती हैं, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। पत्नी रूप में साथक उनके साथ सुख-सम्भोग करता हुआ समय व्यतीत करता है। जब स्रसुन्दरी योगिनी पत्नी रूप में सिद्ध हो जायँ, तब साथक को चाहिये कि वह अपनी पत्नी अथवा अन्य किसी स्त्री के साथ सहवास न करे और उसकी आसिकत को त्याग दे। अन्यथा देवी कृद्ध होकर साधक का नाश कर देती हैं।

## मनोहरा योगिनी साधन

साधक को चाहिये कि वह नदी-तट पर जाकर स्नानादि नित्य-क्रियाग्रों को समाप्त कर पूर्वोक्त साधन के अनुसार न्यास भ्रादि सब कार्यों को करे। फिर चन्दन द्वारा मण्डल अंकित करके उस मण्डल में देवो का मन्त्र लिखे। मन्त्र यह है—

ॐ हीं मनोहरे ग्रागच्छ स्वाहा।

मन्त्र लेखनोपरान्त मनोहरा योगिनी का ध्यान करे। ध्यान के समय चिन्तन का स्वरूप निम्नानुसार हो—

देवी के नेत्र हिरण के नेत्रों के समान सुन्दर, मुख शरद् चन्द्रमा के समान सुशोभित, ब्रोठ विम्वाकल के समान ब्रक्ण वर्ग, सर्वांग, सुगन्धित तथा चन्दन से अनुलिप्त, श्रेष्ठ आभूषण, वस्त्रादि धारण किये हुये। अत्यन्त स्थूल स्तन तथा शरीर का वर्ण स्याम है। वे विचित्र वर्ण वाली योगिनी कामधेनु के समान साधक को समस्त मनोभिलाषाओं को पूर्ण करती हैं।

चिन्तन के इस स्वरूप का निम्नलिखित क्लोकों में वर्णन किया गया है—

कुरंगनेत्रां शरदिन्दुवक्त्रां बिम्बाधरां चन्दन गन्धलिप्ताम्, चीनांशुकां पीनकुचां मनोज्ञां स्यामां सदा कामदुघां विचित्राम्, इस प्रकार योगिनी देवी का ध्यान करके, विधिपूर्वक पूजन कर, मन्त्र का जप करना चाहिये। ग्रगर, धूप, दीप, गंध, पुष्प, मधु ग्रौर ताम्बूल ग्रादि से मूल मन्त्र द्वारा पूजन करे। तदुपरान्त मूल मन्त्र का प्रतिदिन दस सहस्र की संख्या में जप करे।

इस भाँति एक मास तक निरन्तर जप करता रहे। मास के श्रंतिम दिन में प्रातःकाल से मन्त्र जपना आरंभ करके दिन भर जप करता रहे। श्रद्ध रात्रि तक जप करते रहने पर मनोहरा योगिनी साधक को दृष्ठप्रतिज्ञ जानकर, प्रसन्नतापूर्वक उसके पास आतो है तथा साधक से कहती हैं—तुम्हारे मन में जो श्रिभलाषा हो, वह वर माँग लो। उस समय साधक पुनर्वार देवी का ध्यान करके पाद्यादि उपचार से उनका पूजन करे।

इस योगिनी की पूजा में ह्रीं मन्त्र से प्राणायाम तथा ह्रां भ्रंगुष्ठा-भ्या नम: इत्यादि प्रकार से करान्यास करना चाहिये।

तत्वचात् साधक सावधान होकर सद्योगाँस द्वारा बलि प्रदान पूर्वक चन्दन के जल एवं अनेक प्रकार के पुष्पों से मनोहरा देवी का पूजन करें तथा अपने जन की अभिलाषा योगिनी के समक्ष प्रकट करें। इस प्रकार साधक करने से योगिनी प्रतन्त होकर साधक के मन की सब अभिलाषाओं को पूरा करनी है तथा उसे प्रतिदिन सौ स्वर्ण मुद्रा प्रदान करती है। साधक को चाहिये कि उसे योगिनी द्वारा जो धन प्राप्त हो, सब को व्यय कर दे, बचाकर न रक्खे। क्योंकि कुछ भी बचा लेने पर देवी कुछ होकर साधक को फिर कुछ नहीं देतीं।

इस योगिनी का साधन करने वाला व्यक्ति अन्य स्त्री के सहवास को त्याग दे। इस साधन के प्रभाव से साधक अव्याहतगति होकर सर्वत्र विचरण कर सकता है। यह योगिनी साधन सुरासुरगणों के पक्ष में भी अत्यन्त गोपनीय है।

#### कनकवती योगिनी साधन

साधक को चाहिये कि वह वट वृक्ष के नीचे बैठकर कनकवती

योगिनी का पूजन करे। हीं मन्त्र से प्राणायाम तथा हीं श्रंगुष्ठाभ्यां नमः इत्यादि प्रकार से करान्याम करे। संयत होकर सद्योगांस द्वारा विल प्रदान पूर्वक पूजा करे। उच्छिष्ट रक्त द्वारा श्रर्थ्य प्रदान करके प्रतिदिन पूजा करनी चाहिये।

इस योगिनी के ध्यान का स्वरूप निम्नानुसार है-

यह देवी प्रचण्ड वदना है, ग्रधर पके हुए विम्बाफल के समान रक्त वर्गो हैं तथा इनके वस्त्रादि भी लालवर्ण के हैं। यह वालिका रूपिगी तथा साधक को सम्पूर्ण कामनायें देने वाली है।

चिन्तन के हम स्वरूप का निम्नलिखित क्लोक में वर्णन किया गया है—

> प्रचण्डवदनां देवी पक्ष्व विम्वाधरां प्रिये। रक्ताम्बरधरां बालां सर्वकामप्रदां गुभास्।

योगिनी के उक्त स्वरूप का ध्यान करते हुए प्रतिदिन दस सहस्र की संख्या में मन्त्र जप करना चाहिये।

मन्त्र यह है-

ॐ ह्रीं हुं रक्षकर्मिण ग्रागच्छ कनकवित स्वाहा ।

इस मन्त्र का सात दिन तक पूजन ग्रौर जप करते हुये ग्राठवें दिन यथाविधि पूजन करे तथा मनोहर बिल प्रदान पूर्वक ग्राघी रात तक मन्त्र का जप करे। उस समय देवी साधक को दृढ़ प्रतिज्ञ जानकर उसके घर ग्राती है। तब साधक को ग्रध्यादि द्वारा देवी का पूजन करना चाहिये। इस साधन से योगिनी ग्रपनी सेविकाग्रों सहित साधक की भार्या होकर उसे विविध प्रकार की ग्रभिलाधित भोज्य वस्तुयें प्रदान करती हैं तथा ग्रपने भूषण्-वस्त्रादि का परित्याग कर, ग्रपने घर को चली जाती हैं ग्रौर फिर प्रतिदिन ग्राती रहती हैं।

विद्वान् साधक को चाहिये कि इस प्रकार सिद्धि करके ग्रपनी भार्या (पत्नी) का परित्याग कर, कनकावती योगिनी का भजन करे।

#### कामेश्वरी योगिनी साधन

साधक को चाहिये कि वह पूर्वोक्त विधि से पूजादि कर शोभाय-मान भोजपत्र के ऊपर गोरोचन द्वारा सर्वालंकारों से छलंकृत देवी की प्रतिमूर्ति का निर्माण करे, फिर शैया पर वैठकर एकाग्रचित्त से मूल मन्त्र का जप करे। मन्त्र यह है—

## ॐ ह्रीं ग्रागच्छ कामेश्वरि स्वाहा।

इस मन्त्र का एक मास तक प्रतिदिन एक सहस्र संख्या में जप करना चाहिये। इस योगिनी की पूजा ग्रौर मन्त्र जप के समय घृत एवं मधु द्वारा दीपक जलाना उचित है। देवी के स्वरूप का निम्न प्रकार से ध्यान करना चाहिये—

कामेश्वरी देवी चन्द्रमा के समान मुखवाली हैं, उनकी ग्राँखें खंजन की भाँति चञ्चल हैं ग्रीर वे सदैव चंचल गति से विचरण करती रहती हैं। उनके हाथों में पृष्पवाण है।

चिन्तन के इस स्वरूप का निम्नलिखित श्लोक में वर्णन किया गया है—

> कामेश्वरीं शशांकास्यां चत्रत्खञ्जनलोचनाम्, सदा लोलगति कान्ताँ कुसुमास्त्रशिलोमुखम्।

इस विधि से ध्यान, पूजन और मन्त्र का जप करने से कामेश्वरी योगिनी प्रसन्न होकर साधक के पास आती है और साधक से कहती हैं कि मैं तुम्हारी किस याज्ञा का पालन करूँ ? उस समय साधक को चाहिए कि वह पत्नी भाव से योगिनी का पाद्यादि द्वारा पूजन करे। ऐसा होने पर देवी अत्यन्त प्रसन्न होकर साधक को परितुष्ट करती है तथा अन्नादि अनेक भोज्य पदार्थों द्वारा उसका पति के समान पालन करती हैं। वे साधक के समीप रात्रि बिताकर ऐश्वर्यादि सुख-योग की सामग्री विभुल धन तथा अनेक प्रकार के वस्त्रालंकार देकर प्रातःकाल चली जाती हैं। इस तरह प्रत्येक रात्रि में वे साधक के पास आती हैं और उसकी इच्छानुसार सिद्धि प्रदान करती हैं।

## रतिसुन्दरी योगिनी साधन

साधक को चाहिए कि वह सर्वप्रथमपट्ट (रेशसी) वस्त्र में योगिनी की प्रतिपूर्ति ग्रंकित करें । ध्यान में देवी का जो स्वरूप कहा गया है, उसी के श्रनुसार प्रतिमूर्ति बनानी चाहिए ।

ध्यान का स्वरूप इस प्रकार है-

रित मुन्दरी योगिनी स्वर्ग के समान वर्ण वाली गौरांगी तथा वायजेव, बाजूबन्द, हार थ्रादि सब प्रकार के श्रलंकारों से श्रलंकृत हैं। उनके दोनों नेत्र खिले हुए कमल के समान सुन्दर हैं।

ध्यान के इस स्वरूप का निम्न इलोक में वर्णन किया गया है— सुवर्णवर्मा गीरांगी सर्वालंकारभूषितास । नृपुरांगदहाराढ्यां रम्यां च पृष्करेक्षसाम् ॥

इस प्रकार देवी के स्वरूप का चिन्तन कर पाद्य, चन्दन एवं चमेली ग्रादि के पुष्पों से पूजन कर, मूल मन्त्र का जप करना चाहिए। मूल मन्त्र यह है —

## ॐ ह्रीं ग्रागच्छ रतिसुन्दरि स्वाहा।

इस मन्त्र का प्रतिदिन ग्राठ सहस्र की संख्या में जप करना चाहिए। तदुपरान्न मूलमन्त्र से गूगल, घूप ग्रौर दीप प्रदान करना चाहिए। एक मास तक इस प्रकार जप करके महीने के ग्रन्तिम दिन में फिर पूजन करना चाहिए ग्रौर घी का दीपक, गन्ध, पुष्प, ताम्बूल निवेदित करके 'रित सुन्दरी योगिनी' के ग्रागमन की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जब तक देवी न ग्राये, तब तक जप करता रहे। इस प्रकार साथक को दृढ़ प्रतिज्ञा जानकर योगिनी देवी रात्रिकाल में ग्राती हैं। उस समय साधक को चाहिए कि वह चमेली के फूलों से रचित माला द्वारा मित्रपूर्वक योगिनी का पूजन करे। उस स्थिति में देवी साधक से संतुष्ट होकर, उसे रित एवं भोज्य पदार्थ प्रदान कर सन्तुष्ट करती हैं तथा उसकी भार्या (पत्नी) होकर ग्रिभलाषित वर देती हैं। देवी साथक

के समीप रात्रि व्यतीत कर प्रातःकाल के समय श्रपने वस्त्राभूषण त्याग कर चली जाती हैं, फिर साधक की ब्राज्ञानुसार प्रतिदिन स्राती-जाती वनी रहती हैं।

#### पर्मिनी योगिनो साधन

साधक को चाहिए कि यह अपने घर के किसी एकान्त स्थान में अथवा शिव मन्दिर के समीप पूर्वोक्त विधि से पूजादि कर चन्दन द्वारा मण्डल अंक्ति करे और उस मण्डल में 'पिद्यनी योगिनी के मूल मन्त्र को लिखे। मूल मन्त्र यह है—

## ॐ ह्रीं भ्रागच्छ पद्मिनि स्वाहा।

निम्नलिखित अनुसार देवी के स्वरूप का चिन्तन करना चाहिए— पिद्यानी योगिनी का मुख कमल के समान सुन्दर है। उनका शरीर अत्यन्त कोमल तथा स्थाम वर्ण है। उनके दोनों स्तन उन्नत तथा स्थूल हैं। उनके स्रोठों पर सदैव मुस्कान विराजती रहती है। उनके नेत्र लाल कमल जैसे हैं।

निम्नलिखित श्लोक में देवी के ध्यान के स्वरूप का वर्णंन किया गया है —

> पद्माननां रयामवर्णां पीनोत्तुंग पयोधराम् । कोमलांगीं स्मेरमुखीं रक्तोत्पलदलेक्षराम् ॥

उक्त विधि से ध्यान करते हुए प्रतिदिन एक सहस्र की संख्या में मूलमन्त्र का जप करना चाहिए। इस प्रकार एक मास तक जप करके मास के ग्रन्तिम दिन की पूर्रिएमातिथि को यथाविधि पूजन करके ग्रर्द्ध-रात्रि तक योगिनी के मन्त्र का जप करता रहे। तब पिद्यानी योगिनी साधक को दृढ़ प्रतिज्ञा जान कर उसके समीप भ्राती है तथा उपका सब प्रकार से मंगल बढ़ाती हुई घर में उपस्थित होती है। तदुपरान्त वे साधक की पत्नी बनकर उसे विविध प्रकार के भोग, भोज्य पदार्थ, आभूषए भ्रादि देकर सन्तुष्ट करती हैं। वे पति के समान साधक का

पालन करती हैं। साधक को चाहिए कि वह पद्मिनी योगिनी के सिद्ध हो जाने पर अन्य स्त्री का परित्याग करके पद्मिनी का ही चिन्तन करे।

#### निंदनी योगिनी साधन

साधक को चाहिए कि वह ग्रशोक वृक्ष के नीचे जाकर पूर्वोक्त विधि से स्नानादि कर मूल मन्त्र से 'निटिनी योगिनी का पूजन करे। मूल मन्त्र यह है—

## ॐ ह्रीं नटिनि स्वाहा।

पूजन के समय देवी के निम्नलिखित स्वरूप का ध्यान करना चाहिए—

निटनी योगिनी अपने रूप लावण्य से तीनों भुवनों को मोहित कर रही हैं। वे गौरवर्ण वाली, विचित्र वस्त्रधारिस्मी, विचित्र अलंकारों से सुसज्जित एवं नर्संको रूप धारिस्मी है।

निम्नलिखित इलोक में निटनी योगिनी के ध्यान के स्वरूप का वर्णन किया गया है —

त्रैलोक्यमोहिनो गौरी विचित्राम्बरघारिर्णाम् । विचित्रालंकृतां रम्यां नर्त्तकीवेषघारिर्णाम् ।

उक्त विधि से ध्यान करके प्रतिदिन एक सहस्र की संख्या में मूल मंत्र का जप करे तथा मांसोपहार से देवी की पूजा कर, धूप निवेदित कर, गंध, पूष्प, ताम्बूल ग्रादि प्रदान करे। इस प्रकार एक मास तक पूजन ग्रीर मंत्र का जप करता रहे। महीने के ग्रन्तिम दिन महा पूजा करे। उस दिन ग्रद्ध रात्रि के समय निटनी योगिनी श्राकर साधक को भय दिखाती हैं, परन्तु नावक को चाहिए कि वह भयभीत हुए बिना मन्त्र का जप करता रहे। तब देवी साधक को दृढ़ प्रतिज्ञा जानकर उसके घर गमन करती हैं ग्रीर सम्पूर्ण विद्याग्रों की ज्ञात वे देवी मुस्कराती हई साधक से कहती हैं—तुम ग्रपना ग्रभिलाषित वर माँगो । देवी का वचन सुनकर, साधक ग्रपने मन में स्थिर करके उन्हें ग्रपनी माता, बहन ग्रथवा पत्नी के रूप में सम्बोधित करके तदनुसार ग्राचरण करे तथा ग्रपनी भिक्त द्वारा देवी को सन्तुष्ट करे । उस समय देवी सन्तुष्ट होकर साधक के मनोरथ को पूर्ण करती हैं।

यदि साधक देवी का मातृभाव में भजन करता है तो वे उसका
पुत्र के समान पालन करती हैं और प्रतिदिन सौ स्वर्गमृद्रा तथा ग्रभिलाषित पदार्थ प्रदान करती हैं।

यदि साथक देवी का वहन भाव में भजन करता है तो वे उसके लिए प्रतिदिन नाग-कन्या एवं राज-कन्या लाकर देती है और उसे भूत, भविष्यत, वर्त्तमान तीनों काल की घटनाओं का ज्ञान कराती रहती है।

यदि साधक देवो का पत्नीभाव में भजन करता है तो वे उसे प्रतिदिन विपुल धन प्रदान करती हैं तथा भ्रन्नादि नाना प्रकार के उपचारों द्वारा यथेप्सित भोजन तथा सौ स्वर्ण मुद्रा प्रदान करती है।

## मधुमती योगिनी साधन

साधक को चाहिए कि यह भोजपत्र पर कुंकुम द्वारा स्त्री की प्रतिमूर्ति वनाकर उसके बाह्य भाग में अध्टदल कमल ग्रंकित करके न्यासादि करे ग्रौर उसमें प्राग्पप्रतिष्ठा करके प्रसन्नचित्त से देवी का ध्यान करे।

देवी के ध्यान का स्वरूप इस प्रकार वताया गया है-

मधुमती योगिनी देवा विशुद्ध स्फटिक के समान शुभ्र वर्ण वाली हैं। ग्रनेक प्रकार के श्राभूषणों से सुशोभित तथा पायजेब, हार, केयूर एवं रत्न जटिल कुण्डलों से सुसज्जित है।

निम्नलिखित रलोक में मधुमती योगिनी के ध्यान के स्वरूप का वर्णन किया गया है—

## शुद्धस्फटिकसंकाशां नानालंकारभूषिताम्। मञ्जीरहारकेयूररत्नकुण्डलमण्डितास् ॥

इस प्रकार देवी का ध्यान करते हुए प्रतिदिन एक सहस्र की संख्या में मूल मन्त्र का जप करना चाहिए। मूल मन्त्र इस प्रकार: हैं---

ॐ ह्रीं ग्रागच्छ ग्रनुरागिणि मैथुनप्रिये स्वाहा ।

प्रतिपदा तिथि से साधन आरम्भ करके पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य म्रादि उपहारों सहित तीनों सन्ध्याम्रों में देशों का पूजन करे। इस प्रकार एक मास तक पूजन भीर मन्त्र जाप करके पूर्णिया के दिन गन्धादि उपचारों से देवी का पूजन करेतथा घृत का दीपक जला कर श्रीर धप देकर दिन-रात मनत्र का जप करे।

इस तरह पूजन ग्रीर जप करने पर प्रभात के ससय देवी साधक के समीप क्रांती हैं ग्रौर प्रसन्त होकर उसे रति एवं भोज्य पदार्थों द्वारा सन्तुष्ट करती हैं। तदुपरान्ते वे साधक को प्रतिदिन देवकन्या, दानव-कन्या, नाग-कन्या, यक्ष-कन्या, गन्धर्व-कन्या, विद्याधर-कन्या तथा विविध प्रकार के रत्न, ग्राभूषएा, चर्व्यं, चोप्य-लेह्य भोज्यादि पदार्थ प्रदान करती हैं। स्वर्ग, मत्यं तथा पाताल में जो भी वस्तुयें विद्यमान हैं, उन सबको साधक की इच्छानुसार लाकर उसे समर्पित करती हैं तथा प्रतिदिन सौ स्वर्ण-मुद्रा भी प्रदान करती हैं।

वे प्रतिदिन साधक को स्रभिलाषित वर देकर स्रपने स्थान को प्रस्थान कर जाती हैं। देवी के प्रसाद से साधक निरामय शारीर (स्व न्थ) होकर चिरकाल तक जीवित रहता है। देवी के वर से साधक सर्वज्ञ, सुन्दर कलेवर वाला तथा श्रीमान होता है। उसे सर्वत्र स्राने-जाने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है। वह प्रतिदिन योगिनी देवी के साथ क्रीडा कौनुकादि का सुख प्राप्त करता है। यह मन्त्र सब कार्यों में सिद्धि प्रदान करने वाला है । समस्त सिद्धियों को देने वाली मधुमती देवी ग्रत्यन्त गुह्य हैं।

यक्षिणी भैरव सिद्धि फा॰ ११

## योगिनो साधन के लिए विशेष निर्देश

बुद्धिमान साधक को चाहिए कि यह हिविष्याशी तथा जितेन्द्रिय होकर वसन्त काल में योगिनी का साधन करे सदैव योगिनी का ध्यान करके उनके दर्शनों के लिए उत्सुक रहे। उज्जट तथवा प्रान्तर स्थान में इस साधन को करे। विशेष कर कामरूप देश में यह सिद्धि कार्य विशेष फल को देने वाला है। पूर्वोक्त सभी स्थानों में से किसी एक में एकाग्रचित्त से साधन करना चाहिए। इस प्रकार विधिपूर्वक साधन करने से साधक को देवी का दर्शन, समीप्य एवं ग्राभलापित बर की प्राप्त होती है। जो लोग देवी के सेवक हैं, वे ही इस साधन को करने के ग्राधिकारी हैं। जो व्यक्ति ब्रह्मवेत्ता ग्रार्थात् ब्रह्म को जानने वाले हैं, उन्हें यह साधन करने का ग्राधकार नहीं है।

## अष्टनाधिका साधन

श्रव ग्राठ प्रकार की नायिकाग्रों की साधन-विधि एवं उनके मन्त्रों का वर्णन किया जाता है।

म्रष्ट नायिकाम्रों के नाम इस प्रकार हैं—

१. जया, २. विजया, ३. रतिप्रिया, ४. काञ्चन-कुण्डली, ५. स्वर्ग्गमाला, ६. जयावती, ७. सुरंगिणी ग्रौर ८. विद्राविणी ।

## 'जया' साधन

मन्त्र-

''ॐ ह्रीं ह्रीं नमो नमः जये हुँ फट्''

साधन विधि—एक ग्रमावस्या से ग्रारम्भ करके दूसरी ग्रमावस्या तक इस मन्त्र का प्रतिदिन पाँच हजार की संख्या में जप करना चाहिए। जप की क्रिया किसी एकान्त स्थान में ग्रथवा समीपस्थ ज्ञून्य शिव-मन्दिर में बैठकर करनी चाहिए।

जप समाप्त होने पर श्रर्द्धरात्रि के समय 'जया' नामक नायिका साधक के समक्ष प्रकट होकर उसे श्रमिलाषित वर प्रदान करती है। 'विजया' साधन

मन्त्र—

"ॐ हिलि हिलि कुटी कुटी तुहु तुहु मे वशं वशमानय विजये म्रः म्रः स्वाहा " साधन विधि—नद तटवर्ती इमशान में जो भी वृक्ष हो, उसके ऊपर चढ़कर रात्रि के समय में, उक्त मन्त्र का जप करना चाहिए। तीन लाख मन्त्र का जप पूरा हो जाने पर 'विजया' नामक नायिका प्रसन्न होकर साधक के वशीभूत होती है] और उसे अभिलाषित वर प्रदान करती है।

### रतिप्रिया साधन

"हुँ रितिष्रिये साध्य-साध्य जल-जल धीर-धीर श्राज्ञापय स्वाहा" पाठ-भेद के श्रनुसार इस मन्त्र का दूसरा स्वरूप इस प्रकार है— "हैं रितिष्रिये साधे साधे जल जल धीर धीर श्राज्ञापय स्वाहा"

साधन विधि—रात्रिकाल में नग्न होकर, नाभि के बरावर जल में वैठकर ग्रथवा खड़े होकर इस मन्त्र का जप करना चाहिए। छै महीने तक हिवण्यापी होकर रातभर जप करना चाहिए। इस प्रकार जप समाप्त होने पर 'रितिप्रिया' नामक नायिका वशीभूत होकर साधक को इच्छित वर प्रदान करती है।

## काञ्चनकुण्डली साधन

मन्त्र-

"ॐ लोलजिह्ने ग्रट्टाट्टहासिनि सुमुखिः काञ्चनकुण्डलिनी से छ च से हुं"

साधन विधि—गोबर को एक पुतली बनाकर एक वर्ष तक पाद्यादि द्वारा कांचनकुण्डली नामक नायिका का पूजन और उक्त मन्त्र का जप करने से सिद्धि प्राप्त होती है। तिराहे पर स्थित बरगद वृक्ष की जड़ में बैठकर, रात्रि के समय गुप्त भाव से इस मन्त्र का जप करना चाहिए। जप समाप्त हो जाने पर 'काञ्चन कुण्डली' नामक नायिका साधक के वशीभूत होकर, उसे इच्छित वर प्रदान करती है।

#### स्वर्णमाला साधन

मन्त्र---

"ॐ जय जय सर्वदेवासुर पूजिते स्वर्णमाले हुँ हुँ ठः ठः स्वाह।"
साधन विधि—ग्रीष्म काल के चैत्र, वैशाख ग्रीर ज्येष्ठ—इन तीन
महीनों में मरुभूमि में बैठकर, पंचािन में ग्रर्थात् ग्रपने चारों ग्रीर
चार ग्रिनकुण्ड जलाकर ग्रीर मस्तक के ऊपर तपते हुए सूर्य की धूप
में बैठकर इस मन्त्र का जप करने से 'स्वर्णमाला' नामक नाियका
सिद्ध होती है ग्रीर वह साधक के वशीभूत होकर उसे ग्रीभलािषत वर
प्रदान करती है।

#### जयावती साधन

मन्त्र--

"ॐ ह्रीं क्लीं स्त्रीं हुँ दुँ ब्लुँ जयावती यमनिकृन्तनि क्लीं क्लीं ठः"

साधन विधि—ग्राषाढ़, श्रावण श्रीर भाद्रपद—इन तोन महीनों में निर्जन वन के मध्यस्थ सरोवर के जल में रात्रि के समय बैठकर ग्रथवा खड़े होकर उक्त मन्त्र का जप करने से 'जयावती' नामक नायिका ;सिद्ध होकर साथक के वशीभूत होती है ग्रीर उसे इच्छित वर प्रदान करती है।

## सुरंगिरगी साधन

मन्त्र-

"ॐ ॐ ॐ हुँ सिन्नि घ्रा हुँ हुँ प्रयच्छ सुर सुरंगिणी महामाये साधकप्रिये ह्रीं हीं स्वाहा"

साधन विधि—प्रतिदिन रात्रिकाल में शय्या पर बैठकर उक्त मन्त्र का पाँच हजार जप करने से छै वर्षों में सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्ध हो जाने पर 'सुरंगिणी' नामक नायिका साधक के वशीभूत होकर उसे ग्रभिलाषित वर प्रदान करती है।

## विद्राविसी साधन

मन्त्र-

"हँ यँ वँ लँ वँ देवि रुद्रप्रिये विद्राविणि ज्वल ज्वल साधय साधय कुलेश्वरि स्वाहा"

साधन विधि—जिस व्यक्ति की युद्ध में मृत्यु हुई हो, उसकी ग्रस्थि (हड्डी) को ग्रपने गले में धारण कर, रात्रि के समय किसी एकान्त स्थान में बैठकर उक्त मन्त्र का प्रतिदिन जप करना चाहिए। जिस दिन बारह लाख मन्त्र का जप समाप्त होगा, उस दिन 'विद्रा-विणी' नामक नायिका साधक के वशीभूत होकर, उसे इच्छित वर प्रदान करेगी।

# षट्किन्नरी साधन

श्रव क्रोधराज महेरवर द्वारा गुह्यकाधियति कुवेर के निकट जो किन्नरी साधन प्रकाशित किया था, उसका वर्णन किया जाता है। इस साधन के प्रसाद से मनुष्य देवताश्चों का भी नाश कर सकता है। यह साधन साधक को त्रिभुवन पर श्चाधियत्य प्रदान करता है तथा सब मनोरथों को पूर्ण करता है।

किन्नरी छैः हैं—

(१) मनोहारिणी, (२) सुभगा, (३) विशाल नेत्रा, (४) सुरत प्रिया, (५) सुमुखी ग्रौर (६) दिवाकरमुखी।

इन किन्नरियों के साधन-मन्त्र और साधन विधि निम्नानुसार हैं।

## मनोहारिगो किन्नरी साधन

मन्त्र---

"ॐ मनोहारिणी हौं"

साधन विधि—साधक को चाहिए कि वह किसी पर्वत के शिखर पर बैठकर उक्त मन्त्र का ग्राठ सहस्र की संख्या में जप करें। जप समाप्त हो जाने पर नीलगाय के मांस से पूजन कर गूगल की धूप देकर पुन: जप करना चाहिए। इस विधि से साधन करने पर ग्रर्छ रात्रि के समय 'मनोहारिणी किन्नरी' साधक के समीप श्राती है। साधक को चाहिए कि वह उसे देखकर भयभीत न हो। जब किन्नरी श्राकर कहे—"तुम मुभे क्या ग्राज्ञा देते हो?" उस समय साधक

उत्तर दे—"तुम मेरी पत्नी हो जाग्रो। यह सुनकर किन्नरी साधक की भार्या होना स्वीकार कर लेती है तथा साधक को ग्रपनी पीठ पर चढ़ाकर स्वर्ग का दर्शन कराती है ग्रौर उसे भोजन तथा ग्रन्थान्य ग्रमिलपित वस्तुएँ प्रदान करती है।

## सुभगा किन्नरी साधन

मन्त्र-

''ॐ सुभगे स्वाहा"

साधन विधि — साधक को चाहिए कि वह ब्रत रखकर पर्वत, वन अथवा देव मन्दिर में बैठकर उक्त मन्त्र का दस सहस्र जप करे। इसके फलस्वरूप 'सुभगा किन्नरी' साधक के समीप ग्राकर अपने हाथों से उसकी सेटा करती है तथा उसकी पत्नी बनकर, उसे प्रति-दिन ग्राठ स्टर्ग-मुद्दा प्रदान करती है।

#### विशालनेत्रा किन्नरी साधन

मन्त्र-

''ॐ विदात्र नेत्रे स्वाहा''

साघन विधि—रात्रि काल में नदी के तट पर जाकर उक्त मन्त्र का दस सहस्र की संख्या में जप करे तथा किन्नरी का विधिवत् पूजन कर उक्त मन्त्र का पुनर्वार जप करे तो रात्रि के अन्त में 'विशालनेत्रा किन्नरी' साधक के समीप आकर, उसकी पत्नी होकर, प्रतिदिन प्रसन्न हृदय से आठ स्वर्ण मुद्रा प्रदान करती है तथा उसकी सब इच्छाओं को पूरा करती है !

## सुरतिप्रया किन्नरी साधन

मन्त्र-

''ॐ सुरतप्रिये स्वाहा'' साधन विधि—रात्रि के समय किसी नदी के संगम-स्थल पर जाकर उक्त मन्त्र का ब्राठ सहस्र की संख्या में जप करे। जप के ब्रन्त में पहले दिन ही 'सुरतिष्रया किन्नरी' शीघ्रता पूर्वक साधक के समीप ब्राकर अपनी दिव्य मूर्ति प्रदिश्त करती है। दूसरे दिन इसी प्रकार जप के अन्त में उपस्थित होकर, साधक के सामने वैठकर वातें करती है और तीसरे दिन इसी प्रकार जप के अन्त में ब्राकर साधक की पत्नी होना स्वीकर करती है तथा उसे प्रतिदिन दिव्य वस्त्र एवं ब्राठ स्वर्ण-मुद्रा प्रदान करती है। ाथ ही साधक की समस्त मनो-भिलाषाओं को भी पूर्ण करती है।

## सुमुखी किन्नरी साधन

मन्त्र --

"ॐ सुमुखि स्वाहा"

साधन विधि साधक को चाहिए कि वह प्रतिदिन पर्वत के शिखर पर चढ़कर मांसाहार प्रदान पूर्वक उक्त मन्त्र का दस सहस्र की संख्या में जप करे। जप के अन्त में 'सुमुखी किन्नरी' साधक के समीप आकर मौनभाव से उसका चुम्बन और आर्लिंगन करती है। तदुपरान्त प्रसन्न होकर उसकी पत्नी बन जाती है और साधक को प्रतिदिन उत्तम भोज्य पदार्थ तथा आठ स्वर्ग-मुद्रा प्रदान करती है। दिवाकरमुखी किन्नरी साधन

मन्त्र-

''ॐ दिवाकरमुखी स्वाहा''

साधन विधि—साधक को चाहिए कि वह रात्रि के समय पर्वत के शिखर पर बैठकर उक्त मन्त्र का दस सहस्र संख्या में जप करे। तदुपरान्त 'दिवाकर मुखी' किन्नरी का विधिपूर्वक पूजनकर, पुनर्वार ग्राठ सहस्र की संख्या में मन्त्र का जप करे तो 'दिवाकरमुखी किन्नरी' प्रसन्न होकर साधक के समोप ग्राती है ग्रीर उसकी पत्नी बन जाती है। तत्पश्चात् वह प्रतिदिन कोई न कोई ग्राभिलिपत वस्तु, ग्राठ स्वर्ण-मुद्रा ग्रीर ग्रनेक रसयुक्त भोज्य पदार्थ ग्रादि साधक को प्रदान करती है।

## अष्ट नागिनी साधन

श्रव श्राठ प्रकार की नागिनियों को सिद्ध करने के मन्त्र श्रौर उनकी साधन विधि का वर्गन किया जाता है। तन्त्र शास्त्रों में लिखा है कि किसी भी नागिनी का साधन करते समय उसकी माता, बहन श्रथवा पत्नी के रूप में चिन्तन करना चाहिये। साधक द्वारा जिस नागिनी का जिस रूप में भी चिन्तन किया जायगा, वह उसी रूप में उसकी मनोभिलाषा को पूर्ण करती है।

नोचे सबसे पहले नागिनी साधन के विभिन्न मन्त्र दिये गये हैं, तदुपरान्त उनकी साधन विधियों का वर्गान किया गया है। जिस प्रकार से साधन किया जाय, उसकी साधन विधि में नागिनी के माता बहन ग्रथवा पत्नी में से जिस स्वरूप का वर्गान किया गया है—उस साधन विधि में नागिनी के उसी स्वरूप का चिन्तन करना चाहिये।

नागिनियों की संख्या ग्राठ कही गई है। उनके नाम इस प्रकार हैं—

 श्रनन्त मुखी, २. कर्कोटमुखी, ३. पिद्मनी मुखी, ४. तक्षक मुखी, ५. महापद्म मुखी, ६. वासुकी मुखी, ७. कुलीर मुखी श्रौर द. शंखनी।

## श्रनन्त मुखी नागिनी मन्त्र

ॐ पूः ग्रनन्तमुखी स्वाहा । इस मन्त्र से ग्रनन्त मुखी नागिनी की उपासना करनी चाहिये ।

## ककौंटमुखी नागिनी मन्त्र

ॐ पू: कर्कोटमुखी स्वाहा । इस मन्त्र से कर्कोटमुखी नागिनी की उपासना करनी चाहिये । पदिमनी मुखी नागिनी मन्त्र

ॐ पूः पिंद्मनी मुखी स्वाहा । इस मन्त्र से पिंद्मनीमुखी नागिनी की उपासना करनी चाहिये । तक्षकमखी नागिनी मन्त्र

ॐ कालजिह्वा पूः स्वाहा । इस मन्त्र से तक्षकमुखी नागिनी की उपासना करनी चाहिये । महापद्ममखी नागिनी मन्त्र

ॐ महापद्मिनी पूः स्वाहा । इस मन्त्र से महापद्ममुखी नागिनी की उपासना करनी चाहिये । वासुकीमुखी नागिनी मन्त्र

ॐ वासुकीमुखी स्वाहा । इस मन्त्र से वासुकी मुखी नागिनी की उपासना करनी चाहिये । कुलीरमुखी नागिनी मन्त्र

ॐ हूँ हूँ पूर्वभूप मुखी स्वाहा । इस मन्त्र से कुलीर मुखी नागिनी की उपासना करनी चाहिये । शंखिनी नागिनी मन्त्र

ॐ शंखनी वायुमुखी हुं हुं । इस मन्त्र से शंखनी नागिनी की उपासना करनी चाहिये ।

#### नागिनी मन्त्र साधन विधि

निम्नलिखित विधियों में से किसी भो एक विधि के अनुसार किसी भी नागिनी मन्त्र का साधन करने से वह नागिनी प्रसन्न होकर साधक को साधन विधि में उल्लिखित सामग्री प्रदान करती है। जिस साधन विधि में नागिनी को जिस रूप में स्मरण करने का विधान कहा गया है, उसमें उसी रूप से नागिनी का ध्यान करना चाहिये। किसी भी मन्त्र को किसी भी साधन विधि के अनुसार सिद्ध किया जा सकता है। किसी विशेष मन्त्र के लिये कोई विशेष साधन विधि ही नहीं है। साधन विधियाँ निम्नानुसार हैं—

#### पहली विधि

नाग लोक में जाकर किसी भी नागिनी मन्त्र का एक लाख जप करने से अप्ट नागिनी प्रसन्त होकर साधक की सब इच्छाओं को पूरा करती हैं।

## दूसरी विधि

शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन नागलोक में जाकर बिलदान करके, गन्ध-पुष्पादि के उपचार द्वारा पूजन और मन्त्र का जप करने से सहस्र नाग-कन्यायें साधक के पास श्राती है। उस समय साधक को दूध का श्रध्यें देकर उनसे कुशल-क्षेम पूछनी चाहिये। तदुपरान्त वे नाग-कन्यायें साधक की पत्नी के रूप में उसका मनोरथ पूर्ण करती हैं श्रीर उसे श्राठ स्वर्ण-मुद्धा प्रदान करती हैं।

#### तीसरी विधि

किसी नदी के संगम-स्थल पर जाकर दूध भोजन सहित नागिनी-मन्त्र का प्रतिदिन एक सहस्र जप करे तो नाग-कन्या प्रतिदिन साधक के पास ग्राती है। उस समय साधक को चन्दन के जल से ग्रर्घ्य देना चाहिये। तदुपरान्त वह नाग-कन्या साधक को पत्नी बनकर उसे पाँच स्वर्ग-मुद्रा तथा ग्रनेक प्रकार के भोज्य-पदार्थ भेंट करती है।

#### चौथी विधि

किसी नदी के संगम स्थल में बैठकर नागिनी मन्त्र का आठ सहस्र जप करे। जप के अन्त में नाग कन्या साधक के समीप आ उपस्थित होती है। उस समय साधक को चाहिये कि वह नागिनी को सूर्य वर्गा का म्रासन देकर कुशल क्षेम पूछे। इस प्रकार वह नाग-कन्या साधक की पत्नी होकर प्रतिदिन १०० पल स्वर्ग प्रदान करती है। साधक को चाहिये कि उसे नाग-कन्या द्वारा जो भी स्वर्ग प्राप्त हो। उस सबको उसी दिन व्यय कर दे। उस स्वर्ण को संचित करके नहीं रखना चाहिये।

#### पाँचवी विधि

रात्रि के समय सरोवर पर जाकर नागिनी मन्त्र का म्राठ सहस्र जप करेतो सुन्दरी नाग कन्या साधक के समीप भ्राती है और उसकी भिगनी स्वरूपा होकर प्रतिदिन स्वर्ण-मुद्रा तथा वस्त्र देती है। वह साधक पर प्रसन्न होकर रात्रि के समय किसी भ्रन्य नाग-कन्या को लाकर साधक के भ्रन्य मनोरथ को भी पूरा कर देती है।

#### छठी विधि

नाग भवन में जाकर, नाभि के बराबर जल में उतर कर नागिनी मन्त्र का श्राठ सहस्र संख्या में जप करे। जप के श्रन्त में नाग-कन्या साधक के निकट श्रातो है। उस समय साधक को चाहिये कि वह उसके मस्तक पर पुष्प डाले। इस मौति साधन करने से नागिनी साधक की पत्नी के रूप में उसके मनोरथ को पूरा करती है श्रोर उसे प्रतिदिन श्राठ स्वर्ण मुद्रा एवं भोज्य-पदार्थ भेंट करती है।

#### सातवी विधि

रात्रि के समय नाग भवन में जाकर नागिनो मंत्र का आठ सहस्र की संख्या में जप करे। फिर संयत मन से पुनर्वार जप करे तो नाग-कन्या सर्वाभूष्यों से विभूषित होकर साधक के समीप आती है। उस समय साधक को चाहिये कि वह पुष्प, चन्दन, गन्ध और जल द्वारा अध्ये देकर उससे कुशल क्षेम पूछे। तब नागिनी प्रसन्न होकर साधक भार्या के रूप में उसे संचित द्रव्य, अनेक प्रकार के सरस भोजन, राज्य धन आदि प्रदान करती है।

#### ग्राठवीं विधि

रात्रि के समय नाग स्थान में बैठकर ग्राठ सहस्र की संख्या में नागिनी मन्त्र का जप करने से नागिनी शिरोरोग से ग्रस्त हाकर साथक के समीप ग्राती है ग्रीर उसे सम्बोधित करती हुई कहनी है— हे बस्त ! मैं तुम्हारा क्या कार्य साधक करूँ ? उस समय साधक उत्तः दे— 'तुम मेरी माता हो ं जाग्रो।' यह सुनकर वह नागिनी प्रसन्न होकर साधक को वस्त्र, ग्राभूषण, मनोहर भोज्य पदार्थ तथा स्वर्ण-मुद्रा प्रदान करतो है। साधक को चाहिये कि वह उन सव मुद्राग्रों को व्यय कर दे, क्योंकि उन सवको व्यय न करने से नागिनी कृद्ध हो जाती है तथा फिर मुद्रा नहीं देती।

#### नवी विधि

रात्रिकाल में किसी सरोवर तट पर बैठकर नागिनी मन्त्र का आठ सहस्र जप करे तो नाग-कन्या आकर साधक की पत्नी के रूप में उसे अभिलाषित वस्तुयें प्रदान करती है। साधक को चाहिये कि वह उन सब वस्तुओं को व्यय कर दे। यदि उनमें से कुछ भी बच रहेगा तो नागिनी कुपित होगी तथा साधक को फिर कुछ नहीं देगी।

#### दसवीं विधि

रात्रि के समय नाग स्थान में जाकर ग्राठ सहस्र की सख्या में नागिनी मन्त्र का जप करें। जप के श्रन्त में नाग कन्या साधक के समीप ग्राती है ग्रौर उसकी पत्नी होकर, उसके सब मनोरथों को पूरा करती है तथा साधक को प्रतिदिन दिव्य वस्त्र, भोज्य पदार्थ एवं स्वर्ण-मुद्रा प्रदान करती है।

## ग्यारहवीं विधि

रात्रि के समय नाग-स्थान में जाकर नागिनी मन्त्र का ग्राठ सहस्र की संख्या में जप करे। जप के ग्रन्त में जब नाग-कन्या साधक के समीप ग्राये तो साधक को चाहिये कि वह उसके मस्तक पर पुष्प रक्खे। इस विधि से वह नाग कन्या साधक की पत्नी बनकर, उसे उत्तमोत्तम, ग्राभूषण एवं भोज्य-पदार्थं प्रदान करती है।

टिप्प्णी—नागिनी द्वारा प्रदत्त वस्तुत्र्यों को उसी दिन व्यय कर देना चाहिये। उभी दिन व्यय न करने से नागिनी क्रुद्ध हो जाती है ग्रीर साधक को वस्त्ये देना बन्द कर देती है।

# नव भूतनी साधन

श्रव क्रोधराज कथित भूतनी साधन का वर्णन किया जाता है। यह साधन संसार रूपी समृद्र से पार उतरने वाला तथा समस्त मनो-कामनाभ्रों को पूर्ण करने वाला है। भूतनी देवी के श्रनेक प्रकार के स्वरूप हैं। उसमें मुख्य स्वरूप यह है—

 महाभूतनी, २. कुण्डल घारिस्सी अथवा कुण्डलवती, ३. सिन्दू-रिस्सी, ४. हारिणी, ५. नटी, ६. अतिनटी अथवा महानटी, ७. चेटिका,
 कामेश्वरी और ६. कुमारिका।

भूतनी देवी के उक्त रूपों के साधन मन्त्र तथा साधन-विधि का वर्णन नीचे किया गया है।

#### भूतनी मन्त्र

भूतनी देवी के पूर्वोक्त किसी भी स्वरूप का ध्यान करने के लिथे निम्नलिखित मन्त्र का जप किया जाता है। मन्त्र में जिस स्थान पर ग्रमुकं शब्द का प्रयोग हुग्रा है, उस स्थान पर, भूतनी देवी के जिस स्वरूप की उपासना करनी हो, उस स्वरूप के नाम का उच्चा-रण करना चाहिये।

मन्त्र यह है-

क्ष्रें कूँ कूँ कर कर कर अमुकं क्रूँ कूँ कूँ अर भ्रहः।

## महाभूतनी साधन

मन्त्र— ॐ दौं कँ कँ कँ कर कर ॐ मराभतनी कँ ब

ॐ हौं क्रूँ क्रूँ करूँ कटु कटु ॐ महाभूतनी क्रूँ क्रूँ कर्ूँ ॐ ग्र:।

साधन विधि—रात्रि के समय चम्पा के वृक्ष के नीचे बैठकर उक्त मन्त्र का आठ सहस्र की संख्या में जप करे। इस प्रकार तीन दिन तक जप करते हुये महा पूजा करनी चाहिये। तदुपरान्त गूगल की धूनी देकर पुनर्वार जप में प्रवृत्त होना चाहिये। अर्द्धरात्रि के समय जब महाभूतनी देवी सम्मुख आ उपस्थित हो, उस समय चन्दन के जल से अध्य देना चाहिये। इस विधि से भूतनी देवी प्रसन्न होकर साधक की अभिलाषा के अनुसार पत्नी, बहन अथवा माता के रूप में प्रकट होती हैं। माता के रूप में वह साधक को आठ सौ वस्त्र, आभूषण तथा आहार प्रदान करती है। बहन के रूप में अनेक प्रकार के रसायन तथा आहार प्रदान करती है एवं साधक के लिये दूर से सुन्दर स्त्री लाकर देती है। यदि स्त्रो के रूप में अती है तो साधक को पीठ पर चढ़ाकर स्वर्ग लोक को ले जाती है तथा अनेक प्रकार के सरस भाज्य पदार्थ एवं प्रतिदिन एक सहस्र स्वर्ग-मुद्दा प्रदान करती है।

साधक को चाहिये कि वह भूतनी देवी को माता, वहन प्रथवा पत्नी—जिस रूप में भी प्राप्त करना चाहता हो, उसी स्वरूप में देवी का ध्यान करे।

## कुण्डलवती भूतनी साधन

मन्त्र---

ॐ हीं क्रूँ क्रूँ कटूँ कटु कटु ॐ कुण्डलवती क्रूँ क्रूँ क्रूँ ॐ ग्रः।

साधन विधि—रात्रि के समय [इमशान में बैठकर उक्त मन्त्र का ग्राठ सहस्र की संख्या में जप करे। पूजनादि की क्रियायें पूर्वोक्त प्रकार से करनी चाहिये। जब तक देवी प्रकट न हो तब तक जप करते रहना चाहिये।

जिस समय कुण्डलवती भूतनी साधक के समीप प्रकट हो, उस समय साधक को चाहिये कि वह उसे रक्त से ग्रध्ये दे। इस प्रकार

यक्षिणी भैरव सिद्धि फा० १२

देवी प्रसन्न होकर माता के समान साधक की रक्षा करती है श्रौर उसे पच्चीस स्वर्ण-मुद्रा प्रदान करती है ।

## सिन्दूरिगा भूतनी साधन

मन्त्र---

ॐ हौं कूं कूं कूं कटु कटु ॐ सिन्दूरिगी कूं कूं कूं ॐ ग्र:।

साधन विधि—रात्रि के समय सूने देव-मन्दिर में बैठकर उक्त मन्त्र का ग्राठ सहस्र की संख्या में जप तथा पूर्वोक्त प्रकार से पूजन करे तो सिन्दूरिणी भूतनी प्रसन्न होकर साधक की पत्नी के रूप में उसकी सब इच्छाग्रों को पूरा करती है तथा वारहवें दिन प्रसन्न होकर वस्त्र, भोजनादि तथा पच्चीस स्वर्ण-मुद्रा प्रदान करती है।

## हारिराी भूतनी साधन

मन्त्र---

ॐ हीं क्रंक्रंकृं कटु कटु ॐ हारिग्गी क्रंक्रंक्रं ॐ ग्रः। साधन विधि—किसी शिवलिंग के समीप बैठकर रात्रि के समय में उक्त मन्त्र का ग्राठ सहस्र की संख्या में तब तक जप करना चाहिये जब तक देवी प्रकट न हो। पूजन ग्रादि पूर्वोक्त विधि से ही करना चाहिये।

जब देवी प्रकट होकर साधक से पूछे कि मैं तुम्हारा क्या कार्यं करूँ? उस समय साधक को यह कहना चाहिये कि ग्राप मेरी पत्नी बनें। यह सुनकर हारिणी देवी प्रसन्न होकर साधक की ग्रमिलाषा को पूर्ण करती है तथा उसे ग्राठ स्वर्ण-मुद्रा एवं भोज्य पदार्थं प्रदान करती है।

## नटी भूतनी साधन

मन्त्र -

ॐ हौं क्रूं क्रूं कटु कटुॐ नटी क्रूं क्रूं क्रूं ॐ ग्र:।

साधन विधि—वज्रपाणि के मन्दिर में जाकर नटी देवी की प्रति मूर्ति, ग्रंकित कर कनेर के फूलों द्वारा उसकी पूजा करे तथा पूर्वोक्त विधि से पूजन कर उक्त मन्त्र का ग्राठ सहस्र की संख्या में जप करे। जब तक देवी प्रकट न हो, तब तक जप करता रहे। जिस दिन अर्द्ध रात्रि के समय देवी प्रकट हो, तब उन्हें लाल चन्दन के जल से अर्घ्य दे। इस प्रकार देवी प्रसन्न होकर साधक के पास ग्राकर पूछती है—में तुम्हारा क्या करूँ? उस समय साधक कहे—हे देवी! तुम मेरी टहलनी हो जाओ। तब वह साधक की टहलनी होकर उसे प्रतिदिन वस्त्र, श्राभूषण एवं भोज्य पदार्थ समिपत करती है। इस मन्त्र का जप करते समय नटी भूतनी का टहलनी के रूप में ही चिन्तन और समरण करना चाहिये।

## ऋति (महा) नटी भूतनी साधन

मन्त्र-

ॐ हौं क्रूँ क्रूँ कटु कटु ॐ ग्रति नटी (महा नटी) क्रूँ क्रूँ क्रू ॐ ग्रः।

साधन विधि—नदी के संगम-स्थल पर जाकर उक्त मन्त्र का आठ सहस्र की संख्या में जप करे तथा पूर्वोक्त प्रकार से पूजन करे। इस प्रकार सात दिन तक पूजन करे तदुपरान्त आठवे दिन जब सूर्यास्त हो, उस समय चन्दन द्वारा धूप दे। तब 'महानटी भूतनी प्रसन्न होकर आर्द्धरात्रि के समय साधक के समीप भार्या रूप में आती है तथा साधक को प्रतिदिन सौ स्वर्ण-मुद्रा देकर एवं उसकी अन्य अभिलाष।एँ पूर्ण कर प्रातःकाल के समय लौट जाती है।

## चेटिका भूतनी साधन

मन्त्र--

ॐ हो क्रूँ क्रूँ कटुं कटु ॐ चेटिका क्रूँ क्रूँ क्रूँ क्र्यं ग्रः। साधन विधि—रात्रि के समय अपने घर के द्वार पर बैठकर उक्त मन्त्र को ब्राठ सहस्र की संख्या में जप तथा पूर्वोक्त विधि से पूजन करे। इस प्रकार तीन दिन तक जप करने से चेटिका भूतनी साधक के समीप ब्राकर, उसकी दासी के रूप में गृह-संस्कार (घर का भाड़ना बुहारना ब्रादि) कार्य करती है तथा उसकी ब्रान्य इच्छाब्रों को पूरा करती है।

## कामेश्वरी भूतनी साधन

मन्त्र--

ॐ हौं क्रूँ क्रूँ करूँ कटु कटु ॐ कामेश्वरी क्रूँ क्रूं क्रूं ॐ ग्र:।

साधन विधि—रात्रि के समय मातृगृह में जाकर मत्स्य, मांस अपंगा कर पूर्वोक्त विधि से पूजन कर, उक्त मन्त्र का एक सहस्र संख्या में जप करे। इस प्रकार सात दिन तक जप करने से 'कामेश्वरी भूतनी' प्रसन्न होकर साधक के समीप आती है। उस समय साधक को भिक्तपूर्वक अर्घ्य देना चाहिए। जब देवी प्रसन्न होकर साधक से यह प्रश्न करे कि तुम्हारी क्या आजा है ? उस समय साधक को उससे कहना चाहिए—तुम मेरी पत्नी हो जाओ। यह सुनकर कामेश्वरी साधक पर प्रसन्न हौकर पत्नी ह्ल में उसके सब मनोरथों को पूरा करती हैं तथा उसे राज्याधिकार भी प्रदान करती है।

## कुमारिका भूतनी साधन

ॐ हौं क्रं क्रूं क्रूं कटु कटु ॐ कुमारिके क्रूं क्रूं क्रूं ॐ ग्र:।

साधन विधि — रात्रि के समय किसी देवमन्दिर में जाकर उत्तम शैया बनाकर चमेली के पूष्प, वस्त्र तथा श्वेत चन्दन से पूजन कर, गूगल की धप देकर उक्त मन्त्र का स्राठ सहस्र की संख्या में जप करे। जब तक देवी प्रकट न हो, तब तक जप करना चाहिए। प्रसन्न होने के दिन कुमारिका भूतनी साधक के समीप स्राकर उसका चुम्बन, स्रालिंगन स्रादि करके प्रसन्नता प्रदान करती है तथा सुसज्जित पत्नी रूप में सहवास स्रादि से संतुष्ट कर, साधक को स्राठ स्वर्ण मुद्रा, दो वस्त्र तथा सुन्दर भोजन—ये सब वस्तुयें तथा कुवेर के घर से घन लाकर देती है।

इस प्रकार प्रतिदिन रात्रि भर साधक के समीप रहकर, प्रातः काल चली जाती है।

विशेष—जो साधक किसी की भूतनी का पत्नी के रूप में वरए। करे, उसे चाहिए कि वह अन्य किसी भी स्त्री के साथ सम्पर्कत रखे।

# विविध साधन

श्रव प्रेतनी, डािकनी, पिशाचिनी तथा स्वप्नावती, मधुमती, पद्मावती, मृत संजीवनी ग्रादि विद्याग्रों की साधन विधि का वर्णन किया जाता है।

#### प्रेतिनी साधन

मन्त्र-

- (१) ॐ हौं क्रौं क्रौं क्रौं क्रूं फट् फट् त्रुट त्रुट हीं हीं प्रेतिनी श्रागच्छ स्रागच्छ हीं हीं ठ: ठ: ।
- (२) ॐ हौं कौं कौं कूं फट्फट् कट् कट् हीं हीं प्रेतिनी स्रागच्छ स्रागच्छ हीं हीं ठः ठः।

साधन विधि—उपर्युं क्क दोनां मन्त्र पाठ भेद के अनुसार दिए गए हैं इनमें से किसी भी एक मन्त्र द्वारा प्रेतिनी का साधन करना चाहिए। विधि यह है—रात्रि काल में निर्जन स्थान वाले वट वृक्ष की जड़ में बैठकर उक्त मन्त्र का आठ सहस्र को संख्या में जिप करे। दूसरे दिन धूप तथा गूगल द्वारा पूजा करके रात्रि में फिर जप करे। तब अर्द्ध रात्रि व्यतोत होने पर प्रेतिनी साधक के समक्ष प्रकट होती है। उस समय साधक को चाहिए कि वह गन्ध एवं अध्यादि से प्रेतिनी का पूजन करे। ऐसा करने वे प्रेतिनी प्रसन्त होकर साधक को वर देती है तथा सदैव साधक के वशीभूत रहकर उसकी प्रत्येक अभिलाषा को पूरा करती है। जिस समय प्रेतिनी प्रकट हो, उस समय साधक के

लिए ग्रावश्यक है कि वह उसके स्वरूप को देख कर भयभीत न हो तथा दृढ़ निश्चय एवं भिक्त सहित प्रेतिनी का ग्रर्थ्य-पूजनादि से सरकार करे। भयभीत हो जाने पर साधक का ग्रनिष्ट होता है।

#### पिशाची साधन

मन्त्र---

ॐ फट् फट् हुँ हुं द्यः भोः भोः पिशाचि भिन्द भिन्द छिन्द छिन्द लह लह दह दह पच पच मह्य मह्य पेषय पेषय धून धून महासुर पूजिते हुं हुँ स्वाहा।

साधन विधि—रात्रि के समय उच्छिष्ट मुख से इमशान में बैठ-कर उक्त मन्त्र का जप करे। दस लाख की संख्या में जप करने से सिद्धि प्राप्त होती है तथा पिशाचो साधक के समक्ष प्रकट होकर उसे श्रमिलाषित वर प्रदान करती श्रौर सदैव उसके वशीभूत रहती है। पिशाची जिस समय प्रकट हो, उस समय साधक को श्रध्यं, गंधादि द्वारा उसका पूजन करना चाहिए तथा जगकाल में भी पूजनादि करना चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि मन्त्र-जाप के समय में न तो साधक ही किसा व्यक्ति को देखे श्रौर न कोई श्रन्य प्राएगी ही साधक को देख पाये। किसी के देख लेने पर जप निष्फल हो जाता है।

#### डाकिनी साधन

मन्त्र-

डं डां डिं डीं द्वीं घूं घूं चालिनि मालिनि डाकिनि सर्व्व सिद्धि प्रयच्छ हुँ फट्स्वाहा।

साधन विधि—रात्रि के समय में शालमलो वृक्ष के ऊपर चढ़कर, ऊर्ध्वबाहु होकर उक्त मन्त्र का जप करे। सम्पूर्ण रात्रि मन्त्र का जप करना चाहिए। इस क्रम से निरन्तर छै वर्ष तक जप करने से डाकिनी सिद्ध हो जाने पर साधक में परम श्रद्भुत सामर्थ्य उत्पन्न हो जाती है ग्रीर तब वह ग्रपनी इच्छानुसार जो चाहे, उसे करने में समर्थ हो जाता है। कोई भी वस्तु उसे ग्रप्राप्य नहीं रहती।

## कुलकुण्डलिनी साधन

मन्त्र-

हं हां हीं हूं हैं हीं हः कुण्डलिनि जगन्मातः सिद्धि देहि देहि स्वाहा।

साधन विधि—गुरु-पूजन करने के उपरान्त स्राचमन करके, रमशान में अथवा एकान्त स्थान में बैठकर तीन वर्ष तक, प्रतिदिन उक्त मन्त्र का दस सहस्र की संख्या में जप करने से कुण्डलिनी सिद्ध होती है। कुण्डलिनी के सिद्ध हो जाने पर साधक को सहज ही में षट्चक का भेद ज्ञात हो जाता है।

#### देवियों के बीज मन्त्र

- (१) म्रांहीं कौं यह भुवनेश्वरी देवी का बीज मन्त्र है।
- (२) ह्रीं नमो भगवति माहेश्वरि श्रन्नपूर्गो स्वाहा ।

यह ग्रन्नपूर्णा देवी का बीज मन्त्र है।

(३) ॐ हीं हुँ से च छे क्ष स्त्रीं हुँ क्षे हीं फट्।

यह त्वरिता का बीज मन्त्र है।

(४) एं क्लीं नित्यविलन्मे मदद्रवे स्वाहा।

यह नित्या का बीज मनत्र है।

(५) ॐ ह्रीं हुँ दुर्गायै नमः।

यह दुर्गा का बीज मन्त्र है।

(६) महिषमिद्दिन स्वाहा।

यह महिषमिंदनी का बीज मन्त्र है।

(७) ॐ दुर्गे रक्षिग्गि स्वाहा।

यह जय दुर्गा का बीज मन्त्र है।

(८) ज्वल ज्वल शूलिनी दुष्ट ग्रह हुँ फट् स्वाहा।

यह शूलिनी का बीज मन्त्र है।

(१) वद वद वाग्वादिनि स्वाहा।

यह वगीश्वरी का बीज मन्त्र है।

(१०) श्री

यह लक्ष्मी का बीज मनत्र है।

उक्त बीज मन्त्रों द्वारा श्रमिलाषित देवी का साधन किया जा सकता है। इकके साधन की विशेष विधि की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी देवी देवता सिद्धि नामक पुस्तक को पढ़ना चाहिए।

#### दैव विद्या साधन

मन्त्र-

क्रीं क्रीं क्रुं क्रुं क्लुं स: हसखकें ठः ठः स्वाहा।

साधन विधि—इस मन्त्र का प्रतिदिन दस सहस्र की संख्या में निरन्तर तीन वर्ष तक जप करने से मन्त्र सिद्धि होती है। इस मन्त्र का साधन करने से अत्यन्त दुर्बुद्धि मनुष्य भी सुबुद्धि प्राप्त करके, अत्यन्त कठिन बात को भी सहज ही समभ लेदे में समर्थ हो जाताहै।

#### षोडशी कवच

श्रव धन दायक, भोगदायक, श्रायुदायक, यशदायक एवं मोक्षदायक षोडशी कवच का वर्णन किया जाता है। इस कवच के प्रसाद से स्त्री पुरुष के हृदय परस्पर मिल जाते हैं अर्थात् यह श्रेष्ठ वशीकरएा है। इस कवच के द्वारा सम्पूर्ण विघ्न होते हैं तथा समस्त नर-नारियों को वशीभूत किया जा सकता है।

षोडशी कवच मूल संस्कृत में नीचे लिखे अनुसार है। साधकों को चाहिए कि वह साधन करते समय संस्कृत का ही प्रयोग करे। षोडशोकवचस्यास्य ऋषिर्देवो जनार्दनः। छन्दोऽनुष्ट्ष्च विलेयं मोक्षार्थे विनियोजकः॥

भाषा टीका—इस षोडशी कवच के ऋषि जनार्दन है। छन्द स्रनुष्ट्यम् है तथा मोक्षार्थं में इसका विनियोग है।

> उग्रामे हृदयं पातु कण्ठं पातु महेश्वरी । उज्जटा नने पातु कर्णों च विन्ध्यकसिनी ।, ललाहे विशाखा पातु शाकिनी राकिनी तथा । लाकिनी वाहुयुग्मं मे पादौ दिक्कारवासिनी ।। ग्रंगन्यंग प्रत्यंग बोडशी पातु सन्ततम् ।

भाषा टीका—उग्रादेवी मेरे हृदय की, महेश्वरी कण्ठ की, उज्जटा नेत्रों की, विन्ध्यवासिनी कानों की, पिशाखा, शाकिनी ग्रौर राकिनी ललाट की लाकिनी दोनों वाहुग्रों की, दिक्कारवासिनी दोनों पाँवों की तथा षोडशी देवी मेरे श्रन्याय श्रंग प्रत्यंगों की रक्षा करे।

#### व्याधि बिनाशिनी कवच

श्रव सम्पूर्ण व्यावियों को नष्ट करने वाली देवी के कवच का वर्णन किया जाता है। यह कवच मूल-संस्कृत मैं नीचे लिखे अनुसार है। साधक को चाहिए कि वह साधन करते समय संस्कृत का ही प्रयोग करे।

> कवचस्य ऋषिर्देवि महारुद्रो महेरुवरः । छन्दोऽनुष्टुब् च विलेयं देवी संसार नाशिनी । धर्मार्थे काम मोक्षारााँ विनियोगस्च साधने ।।

भाषा टीका -- हे देवी ! इस कवच के ऋषि महारुद्र महेश्वर है, छन्द ग्रनुष्टुप् है तथा संसार नाशिनी देवी देवता है । चतुर्वर्ग के साधन में इसका विनियोग है ।

एं क्लीं च पातुशीर्षे माँ शक्ति बीजं तथा हृदि । हृसौः पातु नाभिदेशे सुन्दरी कण्ठदेषतः ।। माहेश्वरी सर्वगात्रे कौमारीदक्षिणे तथा । वैष्णवी पूर्वतः पातु उत्तरे सर्वमंगला ।। पश्चिमे पातु वाराही इन्द्राणी पातु नैत्रम् ते । शून्येऽनलेऽनिले क्षेत्रे सर्वत्र भुवनेम्बरी ।।

भाषा टीका — ऐं क्लीं, मेरे मस्तक की शक्ति वीज हृदय की, हसौ, नाभिदेश की, सुन्दरी, कण्ठदेश की, माहेश्वरी, सम्पूर्ण गात्र की, कौमारी, दक्षिण दिशा की ग्रोर, वाराहीं, पश्चिम दिशा की ग्रोर, इन्द्राणी, नैर्ऋंत दिशा की ग्रोर तथा भुवनेश्वरो, शून्य में, ग्रान्त में, वायु में तथा क्षेत्र में सर्वंत्र मेरी रक्षा करे।

#### स्वप्नावती विद्या

मन्त्र---

ॐ ह्रीं स्वपुरावहिकालि स्वप्ने कथयामुकस्यामुकं देहि क्रीं स्वाहा।

साधन विधि—चार वर्षं तक प्रतिदिन १० वार उक्त मन्त्र का जप करने से यह विद्या सिद्ध होती है। यह विद्या महाकाल द्वारा कथित, त्रैलोक्य दुर्लभ तथा महाचमत्कारिगी है। सिद्ध हो जाने पर यह विद्या प्रतिदिन स्वप्न में अवस्थिति करती है ग्रर्थात् मने में जिस-जिस विषय की कल्पना कीं जाती है, उसके सम्बन्ध में स्वप्न में सव कुछ बता देती है।

## मृतसंजीवनी विद्या

मन्त्र--

वं मृतसञ्जीवनी मृरभुत्थायत्विमम् स्वाहा ।

साधन विधि—यह विद्या सोती हुई रहती है। प्रतिदिन केवल १० द बार जप करने से ही यह विद्या सिद्धप्रद होती है। इस मन्त्र का जप जीवन भर करना चाहिए। पाँच वर्ष तक नित्य जप करने केबाद मन्त्र सिद्ध हो जाता है। सिद्ध हो जाने पर यह विद्या मृत प्राणी को पुनरुज्जीवित करने की सामर्थ्य रखती है—ऐसा तन्त्र शास्त्रों में कहा गया है। जो प्राणी यमालय को चला गया हो श्रौर जिसकी चिता का धुश्राँ उठने वाला हो, यह विद्या जयपूर्वक उसका शव-स्पर्श करने से वह विरजीवी होता है।

## मधुमती विद्या

मन्त्र--

श्री मधुमित दिशः स्थावर जंगमाः सागर पुरत्नानि सवैंषां कर्षिग्गी ठं ठं स्वाहा ।

साधन विधि—जो मनुष्य इस मन्त्र का एक वर्ष तक प्रतिदिन १०८ की संख्या में जप करता है, उसे यह विद्या सिद्ध होती है। यह विद्या समस्त ज्ञानों की प्रकाशक है। यह सुमेरू, दिशा, सागर, नदी, रत्न, पुरी, स्त्री, वनस्पति तथा पाताल स्थित सभी श्रलम्य द्रव्यों का श्राकर्षण करती है। इसके द्वारा राजा का पुर, स्थान तथा वृतान्त सभी जाना जा सकता है। साधक मनुष्य रात्रिकाल में शैया पर १०८ वार इस मन्त्र का जप करके सिद्धि को प्राप्त होता है।

## पद्मावती विद्या

मन्त्र--

ॐ ह्रीं पद्मावतीं देवीं कथय कथय स्वाहा।

साधन विधि—दो वर्ष तक प्रतिदिन १०८ बार इस मन्त्र का जप करने से यह विद्या सिद्ध होती है। विद्या सिद्ध हो जाने पर साधक को सब विषयों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जो भक्त योगी शैया पर बैठ कर रात्रि के समय इस मन्त्र का प्रतिदिन १०८ बार जप करता है, वह प्रतिदिन के समस्त हितकर वृतान्त को जान लेता है। तन्त्र शस्त्रों में कहा गया है कि इस मन्त्र के साधक को ब्रह्मा, विष्ण ग्रादि का तथा त्रै लोक्य का वृतान्त भी ज्ञात हो जाता है। शुभदायिनी पद्मावती विद्या उससे स्वप्न में सब वृतान्त कहती हैं।

# बदुक भैरव साधन

म्रब बटुक भैरव का मन्त्र, उसकी पूजा एवं साधन विधि का वर्णन किया जाता है।

## बटुक भैरव मन्त्र

"हीं बटुकाय ग्राप दुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय हीं।" बटुक भैरव की सिद्धि के लिए 'निबन्ध ग्रंथ' में उक्त इक्कीस ग्रक्षर का मन्त्र कहा गया है। इसी मन्त्र से बटुक भैरव की पूजा ग्रादि करनी चाहिए।

## बटुक भैरव-मन्त्र साधन विधि

उक्त मन्त्र की पूजा का क्रम इस प्रकार है---

सर्वप्रथम सामान्य पूजा-पद्धति के क्रमानुसार प्रातः कृत्यादि से प्राणायाम तक सम्पूर्ण कर्म करके पीठन्यास करे। इस पीठन्यास में 'ॐ धर्मांय नमः' इत्यादि 'ॐ ऐक्वर्याय नमः' यहां तक न्यास करे। फिर पूर्वोक्त मन्त्र से ऋष्यादि न्यास एवं पञ्चमूर्तिन्यास करे। पीछे अंगुष्ठा उंगली द्वारा मस्तक में 'हों वों ईशानाय नमः', तर्जनी अंगुली द्वारा वदन में 'हों वे अघोराय नमः, अनामिका उँगली द्वारा गृहज में 'हिंह वि वामदेवाय नमः', तथा कनिष्ठा उंगली द्वारा चरण में 'हाँ वं सद्योजात।प नमः'—इस प्रकार न्यास करके ऊर्ध्व, पूर्व, दक्षिण, उत्तर और पश्चिम मुख होकर उक्त रीति से न्यास करे।

संस्कृत में न्यास की विधि इस प्रकार कही गई है-

"तद्यथा धर्माद्यमैश्वर्यान्तं विन्यस्य ऋष्यादिन्यासं कुर्यात् शिरसि वृहदारण्यक ऋषये नमः। मुखे गायत्रीच्छन्दसे नमः। हृदि बटुक भैरवाय देवतायै नमः ततो मूत्तिन्यासः। ह्रों वो ईशानाध अंगुष्ठयो। ह्रों वे तत्पृरुषाय नमः तर्जन्योः। ह्रां वु अधोराय नमः मध्यमयोः। हिंह वि वामदेवाय नमः अनामिकयोः। ह्रां वं सद्योजाताय नमः किन्ष्टियाः। पुनस्तत्तदंगुलोभिः शिरोवदनट्टद्गुह्यपादेषु तत्तद्बीजादि का स्तत्तन्मूर्त्तीन्यंसेत्। तथा उध्वंप्राग्दक्षिणोद्वीच्यपिवचयेषु च ता न्यसेत्। तथा च निबन्धे। अंगुलीदेह वक्त्रेषु मूर्त्तीन्यंस्येद्यथपुरा। सत्यादिपञ्च-ह्रस्वाढ्य शिक्तवीजपुरःसरम् । वकारं पञ्चह्रस्वाढ्यमीशानादिषु योजयेदिति।"

#### कारागन्यास

फिर कारांगन्यास निम्नलिखित विधि से करना चाहिए-

"ॐ ह्राँ वाँ ग्रंगुष्ठाभ्यां नमः। ॐ ह्रीं वीं तर्जनीभ्यां स्वाहा। ॐ ह्र्यूँ वूँ मध्यमाभ्यां वषट्। ॐ ह्रुँ वें ग्रनामिकाभ्यां हुं। ॐ ह्रौं वौं कनिष्ठाभ्यां वौषट्। ॐ ह्रः वः करतलकरपृष्ठाभ्या फट्।

इसी प्रकार--

'ॐ हाँ वाँ हृदयाय नमः।ॐ ही वीं शिरसे स्वाहा। ॐ हाँ वूँ शिखाये वषट्। ॐ हों वैं कवचाय हुँ। ॐ हों वौ नेत्रत्रयाय वौषट्। ॐ हुः वः करतलकरपृष्ठाभ्यां फट्।'

इस विधि से करांगन्यास करना चाहिए।

#### ध्यान के स्वरूप

करांगन्याक्षं करने के उपरान्त ध्यान करना चाहिए। इस देवता के ध्यान के तीन स्वरूप है—

(१) सात्विक, (२) राजस और (३) तामस।

#### सात्त्विक ध्यान

सात्विक ध्यान को मूल संस्कृत में इस प्रकार कहा गया है—

"वन्दे बालं स्फटिकसहरां कुण्डलोद्भासिवक्त्रं

दिव्या कल्पैर्न म'एामयै: किंकिणी नूपराद्यैः,

दीष्ताकारं विश्वदवसनं सृप्रसन्नं त्रिनेत्रं
हस्ताब्जाभ्यां बटुकमनिशं शूलदण्डीदधानम्,

श्रर्थ—भैरव का बाल स्वरूप स्कटिक के समान कान्तिमान शरीर, कुण्डलों के द्वारा दैदीप्यमान मुख, नवीन मणि जटित किंकिणी तथा पायजेबादि से सुशोभित, निर्मल वस्त्र, प्रसन्निच्त एवं त्रिनयन है। वे हाथ में शूल श्रीर दण्ड को घारण किए हुए हैं।

#### राजस ध्यान

श्रर्थ—भैरव के शरीर की प्रभा उदीयमान सूर्य की भांति है। वे त्रिनयन, रक्तागराग, रक्तमालाधारी एवं स्मितमुख हैं। उनके हाथों में वर-मुद्रा, नर-कपाल, श्रभय-मुद्रा श्रीर शूल है। वे साधकों का भय हरने वाले हैं। उनकी ग्रीवा देश नीलवर्ण की है, जो अनेक प्राभूषणों से विभूषित है। उनके चूड़ा में चन्द्रमा है। वे बन्धूक पुष्प (गुलदुप-हरिया का फूल) के समान अरुण वस्त्र धारण किए हुए हैं।

#### तामस ध्यान

तामस ध्यान को मूल संस्कृत में इस प्रकार कहा गया है—
ध्यायेन्नीलाद्रिकान्ति शशिशकलघरं मुण्डमालामहेशं।
दिग्वस्त्रं पिंगलाक्षं डमरुमथसृणि खंगशूलाभयानि।।
नागं घंटां कपालं करसरसिरुहैविश्वतं भीमदंष्ट्रं।
कर्पाकल्पं त्रिनेत्रं मिंग्गियविलसिंकिकिणीन्पुराद्यम्।।

श्रर्थ—भैरव के शरीर की कान्ति नील पर्वन के समान है। वे चन्द्रकला श्रीर मोतियों की माला को धारण करने वाले दिगम्बर तथा पिंगलवर्ण नेत्रों वाले हैं। उन्होंने श्रपने हाथों में डमरू, अंकुश, खंग, जूल, श्रभयमुद्रा, सर्व, घण्टा तथा नरमुण्ड को धारण कर रक्खा है। उनके दाँतों की पंक्ति भयानक है। वे तीन नेत्रों वाले हैं तथा मिण्मिय किकिणी, नृपुरादि श्राभूषणों से श्रलंकृत हैं।"

#### ध्यान का फल

उक्त तीनों प्रकार के ध्यान का फल इस प्रकार कहा गया है—

- सारिवक ध्यान से अकाल मृत्यु का नाश, आयु की वृद्धि, आरोग्य एवं मुक्ति की प्राप्ति होती है।
- २. राजसी ध्यान से धर्म में वृद्धि, कामना की पूर्ति तथा धन की प्राप्ति होती है।
- ३. तामसी ध्यान से शत्रुकृत कृत्यादि एवं भूतावेश जनित रोगों का नाश हो जाता है।

साधक को चाहिए कि वह अपनी कामनानुसार पूर्वोक्त प्रकारों में से किसी भी स्वरूप का ध्यान करके मानस-पूजा एवं अर्ध्य-स्थापन करे।

## भैरव पूजा का यन्त्र

बटुक भैरव की पूजा के यन्त्र को निम्नांकित विधि से लिखना चाहिए। पहले त्रिकोण लिखकर, उसके बाहर पट्कोण तथा उसके बाहर श्रष्टदल पद्म को अंकित कर चतुर्द्वार अंकित करे। इस प्रकार यन्त्र का जो स्वरूप बनेगा, उसे नीचे प्रदर्शित किया गया है —

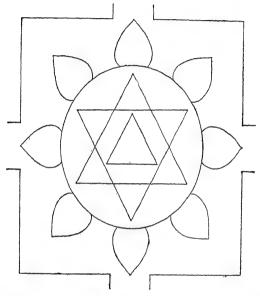

## पूजन विधि

'उन्त प्रकार से यन्त्र बनाकर मूलमन्त्र से मूर्ति की कल्पना करके पुनर्वार ध्यान, ग्रावाहनादि कर, पांच पुष्पांजिल देने तक सब कर्म करके ग्रावरण पूजा प्रारम्भ करे।

इस देवता के श्रावाहन में कुछ विशेषता है। जिसे संस्कृत मूल यक्षिणी भैरव सिद्धि फा॰ १३ में इस प्रकार कहा गया है। इसका अर्थ किसी संस्कृतज्ञ विद्वान् पण्डित से पूछकर जान लेना चाहिए। यहाँ जानबूभकर नहीं लिखा गया है।

''मूलादि सद्योजातमन्त्रेणावाहनं। मूलादिवामदेवेन स्थापन्। मूलेन सान्निध्यं। स्रघोरेण सन्निरोधनं। तत्पुरुषेरण योनिमुद्रा प्रद-रोनम्। ईशानेन वन्दनिमते विशोषः।''

किंणका की चारों दिशास्रों और कोने में 'ॐ ईशानाम नमः, ॐ स्रघोराय नमः, ॐ तत्पुरुषाय नमः, ॐ सद्योजाताय नमः स्रौर 'ॐ वामदेवाय नमः तथा पद्मदल में 'ॐ स्रसितांगभैरवाय नमः' इसी तरह 'रु भैरवाय नमः, चण्ड भैरवाय नमः, क्रोध भैरवाय नमः, उन्मत्त भैरवाय नमः, कपालिभैरवाय नमः, भीषण भैरवाय नमः' तथा 'संहार भैरवाय नमः' — इन स्राठ भैरवों की पूजा करे।

षट् कोरा में 'ॐ ह्रां वां हृदयाय नमः, ॐ ह्रीं वीं शिरसे स्वाहा, ॐ ह्र्ं वृं शिखाये वषट्, ॐ ह्रें वैं कवचाय हुं ॐ ह्रौं वौं नेत्रत्रयाय वौषट्, ॐ ह्रः वः ग्रस्त्राय फट्'—यह षडंग पूजन करे।

तत्पश्चात् पूर्वादि क्रम से 'ॐ डाकिन पुत्राय नमः' इसी प्रकार 'लाकिनी पुत्राय नमः, राकिगी पुत्राय नमः, काकिनी पुत्राय नमः, शाकिनी पुत्राय नमः श्रौर 'देवी पुत्राय नमः' इस उच्चारण के साथ श्राठों दिशाओं में प्जन करे।

दक्षिण की ग्रोर 'उमापुत्राय नमः' रुद्रदुत्राय नमः, मातृपुत्राय नमः'—कहकर पूजन करे तथा ऊपर की ग्रोर 'ऊर्ध्वमुखी पूत्राय नमः' तथा नींचे की ग्रोर 'ग्रधोमुखी पुत्राय नमः' उच्चारण करके पूजन करे।

फिर पूर्व से ईशान दिशा पर्यन्त 'डािकनी पुत्र' रािकगो पुत्र, लािकनी पुत्र, कािकनी पुत्र, शािकनी पुत्र, हािकडी पुत्र, मािलनी पुत्र तथा देवी पुत्र का पूजन करे। फिर दक्षिण की स्रोर 'छद्रमातृगाां पुत्राय नमः' कहकर न्यास करे। ऊर्ध्वमुखी पुत्राय नमः कहकर ऊपर की ग्रोर तथा 'ग्रधोमुखी पुत्राय नमः कहकर नीचे की ग्रोर इस प्रकार सब पुत्रवर्गों का पूजन करे।

फिर बाह्य अष्टदल में अष्ट दिक्पालों के बटक रूप का पूजन करें। उसके बाहर पूर्व में 'बाह्यणी पुत्राय नमः' ईशान में 'माहेश्वरी पुत्राय नमः, उत्तर में 'बैष्णवी पुत्राय नमः' वायव्यकोण में 'कौमारी पुत्राय नमः, पश्चिम में 'इन्द्रागी पुत्राय नमः' नैऋ त्य कोण में 'महा लक्ष्मीं पुत्राय नमः', दक्षिगा में 'वाराही पुत्राय नमः' तथा अग्निकोण में 'वामुण्डा पुत्राय नमः कहकर पूजन करें।

'ब्राह्मणी पुत्र यूय नमः' कहकर पूर्व दिशा में, 'माहेशी पुत्राय नमः' कहकर ईशान कोण में, 'वैष्णवी पुत्राय नमः कहकर उत्तर में, कौमारी पुत्राय नमः' कहकर गायक कोण में, 'इन्द्राणी पुत्राय नमः कहकर पिरुचम में, 'महालक्ष्मी पुत्राय नमः' कहकर नैऋत्य कोण में, 'वाराही पुत्राय नमः' कहकर दक्षिण में तथा 'चामुण्डा पुत्राय नमः' कहकर श्रग्नि कोण में अर्चना करे।

फिर उसके उपरान्त दशों दिशास्त्रों में (१) हेतुक, (२) त्रिपुरा नमक, (३) वेताल, (४) विह्निजिह्न, (१) कालारमक, (६) कराल, (७) एकपाद, (८) भीमरूप, (१) स्रचल और (१०) हाटकेश्वर का पूजन करे।

तदुपरान्त ईशानादि सब दिशाग्रों, भूमि, ग्रन्तिरक्ष एवं स्वर्लोंक में स्थित योगियों का योगिनियों सिहत पूजन करे। जैसे—'योगिनी सिहत दिव्ययोगीशाय नमः', 'योगिनी सिहतान्तिरिक्षयोगीशाय नमः', 'योगिनी सिहत भूमिष्ठ योगीशाय नमः' ग्रादि।

इस देवता के पुरश्चरण में हिविष्याशी तथा जितेन्द्रिय होकर इक्कीस लाख मन्त्र का जप करके घृत, मधु श्रौर शर्करा सिहत तिल द्वारा जप का दशांश होम करना चाहिए।

#### बलिदान विघि

श्रब बट्क भैरव के बलिदान की विधि कही जाती है।

सर्वप्रथम विघ्ननाशक गणेश जी एवं दुर्गां का विधिवत् पूजन करके बिलदान करे। शालिधान्य का अन्त, खीर, घृत, लाजा चूर्णं शर्करा, गुड़, गन्ने का रस तथा मधु—इन सब पदार्थों को मिलाकर रात्रि के समय में लाल चन्दन तथा लाल पष्पों के साथ बिल निवेदन करे अथवा एक सर्वांग सुन्दर बकरे को मारकर बिल प्रदान करे।

बिल प्रदान करते समय शत्रुश्चों की सेना को भी बिल रूप में निवेदित कर देना चाहिए। बिलमन्त्र में शत्रु के नाम का उच्चारएा करना चाहिए। बिल का मन्त्र इस प्रकार है—

> शत्रुपक्षस्य रुधिरं पिशितं च दिने दिने। भक्षय स्वगर्गै: सार्द्धं सारमेयसमन्वितः॥

इस प्रकार बिल प्रदान करने से बटुक भैरव सन्तुष्ट होकर साधक के समस्त शत्रुश्चों का मांस ग्रपने गणों को बाँट देते हैं। इस तरह बिल देने से शत्रुपक्ष का नाश हो जाता है।

ं उक्त विधि से बटुक भैरव के सिद्ध हो जाने पर साधक को ग्रभी-प्सित फल की प्राप्ति होती है। सिद्ध बटुक भैरव साधक की प्रत्येक ग्रभिलाषा को पूर्ण करते रहते हैं।

## भीरव साधन

#### भेरव मन्त्र

ॐ हीं बदुकाय कष्टुद्धारण कुरु कुरु बटुकाय हीं स्वाहा। भैरव-साधन ब्यास

ॐ हीं ग्रंगुष्ठाभ्यां नमः। ॐ हीं तर्जनीभ्यां स्वाहा। ॐ हरं मध्यमाभ्यां वषट्। ॐ हरं ग्रनामिकाभ्यां वौषट्। ॐ हों कनिष्ठका-भ्यां हुम्। ॐ हरः करतलकरपृष्ठाभ्यां फट्। ॐ हां हृदयाय नमः। ॐ हीं शिरसे स्वाहा। ॐ हों कवचायहुँ। ॐ हरें नेत्रत्रयाय वौषट्। ॐ हीं कवचाय हुँ। ॐ हरः ग्रस्त्राय फट्।

इस विधि से न्यास करना चाहिये।

#### भरव-ध्यान

न्यास के उपरान्त निम्नलिखित श्लोक से भैरव का ध्यान करें।

> करकलितकपालः कुंडली दण्डपाणि स्तरणितिमिर नीलो व्याल यज्ञोपवीतः। कृत समय सपर्याविष्नविच्छेद हेतु जयति बदुकनाशः सिद्धिदः साधकानाम्।

#### भेरव-पूजन का यन्त्र

ध्यानोपरान्त सिन्दूर का चौका देकर उसमें एक त्रिकोण यन्त्र बनाये। यन्त्र में ह्रीं के ऊपर दीपक धरे तथा संकल्प, न्यास, ध्यान करके, ग्रावाहनादि षोडशोपचार से भैरव का पूजन करे। यन्त्र का स्वरूप नीचे प्रदर्शित किया गया है—



## भैरव के जप तथा होम की विधि

उक्त विधि से षोडशोपचार पूजन करने के पश्चात् यन्त्र के समीप तेल में पके हुए उड़द के बड़े रखकर उनके समीप ही दही तथा गुड़ रक्खे। थोड़ी सी सामग्री ग्रङ्कती अलग रख दे। भोग में बड़े, दही और गुड़ को मिलाकर रक्खें। भैरव के भोग में निम्नलिखित पाँच वस्तुयें कही गई हैं—

तेल में पके हुए उड़द के बड़े, २.
 त्या ग्रन्ति में भुनी हुई छोटी मछली।

पूर्वोंक्त विधि से भोग ग्रादि रखकर एक सहस्र की संख्या में मन्त्र का जप करे तथा घृत ग्रौर शहद की १०० ग्राहुति का होम करे। इस प्रकार ११ दिन तक जप, पूजन, एवं होम करने से भैरव की सिद्धि होती है। इस प्रकार के तीन प्रयोग कर लेने के बाद कैसा ही कठिन कार्य क्यों न हो, भैरव की कृपा से ग्रवश्य पूरा होता है।

# भैरव साधन की ग्रन्य प्रणालियां

स्राधुनिक भाषा प्रन्थों में भैरवादि साधन की जिन प्रणालियों का वर्णन किया गया है, पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें संकलित करके यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है।

## भैरव-साधन का मन्त्र तथा प्रयोग (१)

सर्व प्रथम भोज पत्र के ऊपर ग्रष्ट गंघ द्वारा नीचे की श्रोर प्रदर्शित यन्त्र को लिखे। फिर उसका घूप, दीपादि से विधिवत् पूजन कर, इस मन्त्र का जप करे—

ॐ नमो काल गौराक्षेत्रपाल बामं हाथं कांति जीवन हाथ कृपाल ॐ गंतीसूरजयंभ प्रातसायं रथभंजलतो विसाररारयंभ कुसीचाल पाषान चाल शिलाचाल चाल हो चालो ना चाले तो पृथ्वी मारे को पाप चलिये चोखा मंत्रा ऐसाकुनी स्रवनारहसही।

यह मन्त्र एक लाख जपने तथा दशांश होम करने से सिद्ध होता है।प्रतिदिन प्रात काल पित्रत्र हो यथा विधि पूजनादि करने के पश्चात् यथा शक्ति संख्या में मन्त्र का जप करना चाहिए। प्रतिदिन जप के पश्चात् निम्नलिखित मन्त्र से नमस्कार करना चाहिये।

नमस्कार का मन्त्र---

हीं हों नमः।

इस विधि से साधन करने पर भैरव सिद्ध हो जाते हैं श्रीर वे

साघक की प्रत्येक मनोभिलाषा को पूरा करते हैं—ऐसा बताया गया है।



## भैरव-साधन का मन्त्र तथा प्रयोग (२)

मन्त्र--

ॐ काली कंकाली महाकाली के पुत्र कंकाल भैरव हुकुम हाजिए रहै मेरा भेजा काल कर भेजा रक्षा कर आन बांधू वान वांधू चलते फूल में भेजूं फूल मैं जाप कोठे जी पड़े थर थर कांपे हल हल हल हले गिरि गिरि पर उठ उठ भगे बक बक बक मेरा भेजा सवा घड़ी पहर सवा दिन सवा मास सवा बरस को बावला न करें तो माता काली की शैया पै पग धरै वाचा चूकें तो ऊमा सूखे वाचा छोड़ कुवाचा करें घोबी की नाद चमार के कूंडे में पड़ें, मेरा भेजा बावला न करें तौ रुद्र के नेत्र के आग की ज्वाला कढ सिर की लटा टूट भूमि में गिरे माता पार्वती के चीर पै चोट पड़ें बिना हुकुम नहीं मारना हो काली के पुत्र कंकाल भैरव फुरो मन्त्र ईश्वरोवाच सत्यनाम आदेश गुरु को। साधन विधि—इस मन्त्र को कालरात्रि श्रथवा सूर्य ग्रह्ण की रात्रि में सिद्ध करे। त्रिखूंटा चौका देकर दक्षिण की श्रीर मुँह करके बैठ जाय तथा एक सहस्र मन्त्र का जप करे। तदुपरान्त लाल कनेर के फूल, लहू, सिन्दूर, लौंग का जोड़ा तथा चौमुखा दीपक जलाकर श्रागे रक्खे एवं दशांश हवन करे। जिस समय में रव ययंकर रूप धारण कर सामने श्रावे, उस समय उससे भयभीत न हो, श्रपितु पुष्पों की माला को उनके कण्ठ में तुरन्त डालकर, सामने लड्डू रख दे। इस विधि से भैं रव साधक पर प्रसन्न हो जाते हैं तथा वर माँगने के लिये कहते हैं। उस समय साधक को चाहिये कि वह उनसे त्रिवाचा भरवाकर सदैव वशीभूद रहने का वचन ले ले। तदुपरान्त मन की जो भी श्रमिलाषा हो, उसे भै रव से कहे। भै रव साधक की उस श्रमिलाषा को तुरन्त पूरा कर देते हैं तथा भविष्य में भी साधक के वशीभूत बने रहकर, साधक जब भी जिस कार्यं के लिये कहता है, उसे पूर्णं करते रहते हैं।

## भैरव-साधन का मन्त्र तथा प्रयोग (३)

पाठ-भेद के अनुसार उपरोक्त मन्त्र का दूसरा स्वरूप नीचे लिखे अनुसार पाया जाता है, जिसे साधकों की जानकारी के लिये यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है—

35 नमों काली कंकाली महाकाली के पूत कंकाली भैरव हुक्से हाजिर ईरहै मेरा भेजा तुरत करे रक्षा करे ग्रान बांधो बान बांधो चलते फिरते को ग्रौसान बांधू दशोमुखा बांधू नौ नाड़ी बहत्तर कौण बांधू फूल में भेजूं फूल में जाप काठेजी पड़े थर थर कांपे हल हल हलै गिर गिर पर उठ उठ भगे बक बक बक मेरा भेजा सवा घड़ी पहर सवा दिन मास सवा बरस का बावता न करे तो काली माता की सय्या पर पाँव धरे बचन जो चुकै तो समुद्र सूखे बाचा छोड़ कुबाचा करेतो धोबी की नाद चमार के कुंड में पर मेरा भेजा बावला न कर तो छद्र के नेत्र से ग्राग्न ज्वाला कह सिर की जटा टूटि भूमि पर गिरै माता पार्वती के चीर पै चोट पड़े बिना हुक्म के नहीं मारना हो, काली के पुत्र कंकाल भैरव फुरो मन्त्र ईश्वरो वाचा।

साधन विधि—सूर्य ग्रहण की रात्रि में त्रिकोण चौका लगाकर लाल कनेर के फूल, सिन्दूर, लड्डू, जोड़ा लौंग ग्रौर चौमुखा दीपक रखकर, दक्षिण दिशा की ग्रोर मुँह करके बैठ जाय। एक सहस्र की संख्या में मन्त्र का जप करके दशांश हवन करे तो भैरव भयंकर रूप रखकर साधक के सामने ग्राये। उस समय उनसे भयभीत न हो, ग्रिपतु उनके गले में माला पहनाकर, उनके सामने लड्डू रख दे। तदुपरान्त उनसे जो कार्य कराना हो, उसे करने के लिये कहे तो वह तुरन्त पूरा हो।

#### भैरव-साधन का तन्त्र

बिना साफ किये हुये चावलों को लेकर हांडी में खूब रांधे। फिर उन्हें भोजन करते समय डाढ़ में जो कंकड़ लगे, उसे हाथ में लेकर गाँव के बाहर भागे। वहाँ पनघट पर जिस पनिहारिन को पानी भरते हुये देखे, उसके घड़े में उस कंकड़ को डाल दे जब उसका घड़ा फूट जाय तब उसके गिडना को लेकर उस वन में जाय, जहाँ से चरकर गायें गाँव को वापिस ग्रा रही हों। सन्ध्या के समय गिडने में देखते हुए सामने की ग्रोर चला जाय। गायों के पाँवों से उठने वाली घूली में जब भैरव के दर्शन हों, तब उसके समीप जा पहुँचे ग्रौर उनसे त्रिवाचा भरवा ले। उस समय भैरव से जो कुछ वर माँगा जाय, उसकी वे पूर्ति करते हैं।

## भैरव-साधन का तन्त्र (३)

श्रमावस्या की रात्रि में ग्रपने वीर्य को निकालकर, सुखा कर श्रौर पीस कर रख ले। जब दूसरी ग्विंगमावस्या ग्रावे, तब-तब उसे ग्राँखों में ग्राँजकर, उस स्थान पर जाय, जहाँ सन्ध्या के समय भेड़-बकरियाँ चरने के बाद लौटकर श्रा रही हों। दृष्टि गढ़ा कर देखने पर, उनके बीच किसी एक बकरे के ऊपर भैरव सवार दृष्टि पड़ेंगे। तब समीप पहुँचकर उनकी कुलह (टोपी) उतार कर अपने पास रख ले, जब भैरव पास आकर टोपी माँगे उस समय उसे छिपा ले। जब वे वशीभूत रहने के लिये तीन वचन दे दे, तब टोपी को वापिस कर दे। इस विधि से भैरव साधक के वशीभूत रहेंगे और जो भी इच्छा करेगा, उसकी पूर्ति करते रहेंगे।

#### भैरव-साधन का तन्त्र

शिनवार अथवा रिववार की रात्रि में किसी एकान्त स्थान में जाकर सिर पर पगड़ी बाँघ कर आकाश की ओर देखे। जब कोई तारा दूटे तभी अपनी पगड़ी में एक गाँठ बाँघ ले। इस प्रकार सात गाँठ बाँध। इसरे दिन किसी पनघट पर जाकर बैठ जाय। जब वहाँ से कोई पिनहारिन घड़ा लेकर चले तो अपनी पगड़ी की एक गाँठ खोल दे। उस समय घड़े फूट जायेंगे। जिस घड़े की गर्दन न दूटी हो उसे लेकर भेड़ बकरियों के भुण्ड में जाये और घड़े के गर्दन की गोलाई के भीतर से उन्हें देखना आरम्भ करे। जिस बकरे के ऊपर भरेव सवार दिखाई दें। वहाँ पास पहुँचकर, घड़े की गोलाई में हाथ डाल कर उनकी टोपी को उतार ले तथा घड़ की गर्दन को तोड़कर फेंक दे। इस विधि से भरव साधक के सदैव वशीभूत रहेंगे और उसके मनोरथों को पूरा करते रहेंगे।

